



#### इस पुस्तक में क्या है ?

- १- सदा स्वस्थ पहने का ज्ञान
- २ मोजन बनाने खाने की प्राकृतिक कला
- ३ समाज को स्वस्थ सुखी रहने का दिव्य सन्देश
- ४ कठिन से कठिन रोगों की मोजन द्वारा चिकित्सा
- ५ खाद्य पदार्थी का वैज्ञानिक विवेचन
- ६ विटामिनों का रहस्य

मैं नरक में भी उत्तम पुस्तकों का आदर करूँगा, क्योंकि इनमें वह ज्ञाति भरी है, जहां यह होंगी हवां स्वगं बन जायेगा।



सात्विक आहार द्वारा निरोग रहने एवं स्वास्थ्य रक्षा की अनुपम पुस्तक

अखिल भारत मानव सत्संग मण्डल के संस्थापक, आध्यात्म, ग्रामोद्योग, प्राकृतिक चिकित्सा के विशेषज्ञ एवं ३४ जीवनोपयोगी पुस्तकों के



स्वामी साधनानरद



प्रकाशक— जीवन साहित्य सत् प्रकाशन धनकृट्टी, कानपुर ।

सर्वाधिकार प्रकाशक के आधीन

द्वितीय— नवीन संशोधित संस्करण— ५०००

प्रकाशनकाल— नववर्ष चैत सुदी ९ सं० २०३४ अप्रैल, १९७७

मूल्य--छः रुपया

मुद्रक— नागेश्वर आर्ट प्रेस, शतरन्जी मुहाल, कानपुर

### मुख्य विक्रता—

१. ग्रामोद्योग भंडार, नकटिया, बरेली पिन-२४३१२३ (उ. प्र.) २. सर्वोदय साहित्य भंडार, प्लेट फार्म नं० १ बरेली जकणन । भारत के प्रमुख स्टेशनों के सर्वोदय साहित्य स्टालों में मिलती है।

# भोजन द्वारा स्वास्थ्य 📀 विषय सूची

#### सामान्य जानकारी

| क्रमौक         | विषय                                         | पुष्ठ संख्या |
|----------------|----------------------------------------------|--------------|
| <b>?</b> —     | सेरा अनुभव                                   | , 8          |
| <del>ب</del> ب | ि निवेदन (प्रकाशक)                           | १५           |
| ₹—             | - रोग का वृक्ष (चित्र)                       | १६           |
| ٧              | - सत्य की खोज                                | १८           |
| <b>X</b> —     | - एलोपैथी-आयुर्वेद की देन प्राकृतिक चिकित्सा | २१           |
| Ę              | - प्राकृतिक चिकित्सा क्या है                 | <b>२२</b>    |
|                | स्वास्थ्य दिनचर्या                           | . ,          |
| ·              | स्वास्च्य दिनचर्या ?                         | २३           |
| <b>5</b>       | शरीर मन और बुद्धि करने का अमूल्य साधन उपवास  | २७           |
| ۹              | उपवास करने की प्राकृतिक विधि                 | २८           |
| e              | पाक्षिक उपवास                                | 9 €          |
| ? ?            | एकादशी व्रत                                  | ₹ ₹          |
| ۲              | नौरात्रि के उपवास                            | ₹₹           |
| <b>?</b> = —   | उपवास के बाद क्या लायें ?                    | , ४१         |
| <b>Y</b> —     | उपवास में सावधानी                            | 85           |
|                | समाज क्री गलत मान्यतायें                     |              |
| X              | गलत भान्यताओं का विवेचन                      | 88           |
| Ę              | शक्ति का सम्बन्ध मोजन से नहीं भगवान से है    | ४४           |
| 9-             | "विष रस भरा कनक घट जैसे"                     | ४७           |
| ζ              | हमारा मोजन                                   | ४८           |
| ۹              | खाद्य पदार्थीं को मत विगाडिये                | 8=           |

# सात्विक-राजसी तामसी आहार एवं नियम

| २०— सात्विक आहार                            | ४१          |
|---------------------------------------------|-------------|
| २१ राजिसक भोजन                              | ४३          |
| २२ तामसिक आहार                              | 9, 8        |
| २३ — मोजन में तीन भूलें                     | ५ ६         |
| २४ मोजन के आवश्यक नियम                      | 8,19        |
| २५ — मोजन कैसे पचता है                      | € 8         |
| २६ कब्ज का कारण गलत मोजन                    | € &         |
| २७- कुछ जानने योग्य बानें                   | ७२          |
| मोजन बनाने की प्राकृतिक कला                 |             |
| २६ — मोजन बनाने की प्राकृतिक कला सीर्वे     | ンピ          |
| २९- दवा की जरूरत क्यों पड़ती है             | ye:         |
| ३० - मनुष्य का मुख्य मीजन                   | 6:0         |
| ३१- हाथ चनकी के आदे का महत्व                | 195-54      |
| <b>३२</b> — अनली तत्य <b>चोकर</b>           | <b>5</b> \$ |
| ३३ — स्वास्च्यप्रद एवं पौष्टिक दलिया        | c'3         |
| ३४- खाद्य पदार्थं पकाने की प्राकृतिक कला    | 6, 8        |
| ३५ प्राकृतिक रोटी बनाना                     | 4.3         |
| ३६— खाद्य पदार्थी के मोजन तस्य (अनाज चार्ट) | 5, €        |
| ३७ चावल बनाने की प्राकृतिक कला              | 801         |
| ३८ — चावल के स्वादिब्ट व्यंजन बनाना         | \$ 0.3      |
| ३९ — दाल बनाने की प्राकृतिक विधि            | 7 . #       |
| ४०— दालों की प्रोटीन                        | 4 4.4       |
| ४१- प्रोटीन की पूर्ति कैसे करें             | 7.70        |
| ४२ प्रोटीन सम्राट सोयाबीन                   | <b>2.38</b> |
| <b>४३ — सब्जी</b> का महत्व                  | 3.46        |
| ४४ सिंब्जयों में दवाई                       | ? ??        |
|                                             |             |

|                                         |                                                 | [ 6         |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|
| 84 .                                    | सब्जी बनान के प्राकृतिक तरीके                   | ११६         |
|                                         | अन्य गर्बिगयों के बनाने के तरीके                | ११९         |
|                                         | सन्ती सक्ती तथा फलों का प्रयोग                  | १२१         |
| 15                                      | करनी सब्जी और फलों का प्रयोग क्यों करें         | १२३         |
| ४९                                      | कच्चा खाने की सूबिधि                            | १२४         |
|                                         | प्राकृतिक चटनी                                  | १२६         |
| ¥, 4                                    | चटनी द्वनाने का प्राकृतिक नरीका                 | १२६-१२७     |
| y &                                     | स्थांग, त्यांसी, मासिक धर्म की खराबी, गर्मेपात, |             |
|                                         | बच्चा न होने के लिये नुस्ला                     | १२=         |
| У, ф                                    | प्राकृतिक चाय                                   | 858         |
| X 6                                     | आनन्द प्राकृतिक चाय महत्व-विधि                  | 8 \$ 0      |
| V, 9,                                   | अन्य कई तरह की चाय बनाने की विघि                | १३१         |
| X.E                                     | नुलसी पेय-चाय                                   | १३३         |
|                                         | फलों का महत्व एवं प्रयोग                        |             |
| ४७ -                                    | फलाहार का महत्व                                 | 6 2 8       |
| X =                                     | भम निवारण                                       | १३७         |
| 40,                                     | फलों का महत्व एवं उनके प्रयोग                   | १३८         |
| E 0                                     | फलों के पोपक तत्व (चार्ट)                       | १४६         |
| € ?                                     | खट्टे फलों का प्रयोग                            | १४८         |
| £ 7                                     | नीं बू के प्रयोग की प्राकृतिक विधि              | १४९         |
| ======================================= | नींबू के छिलकों का प्रयोग                       | १५१         |
| £8                                      | टमाटर की प्रयोग विधि                            | १५४         |
| £ X                                     | फलों से रोग निवारण                              | १५६         |
|                                         | रसाहार का महत्व                                 |             |
|                                         | रसाहार का महत्व                                 | <b>१</b> ५5 |
|                                         | फल सब्जियों के रस की प्रयोग विचि                | १४८         |
| <b>\$</b> 5-                            | गाजर के प्रयोग एवं महत्व                        | १६४         |

| ६९— फल सब्जियों से रोग निवारण                             | १७३          |
|-----------------------------------------------------------|--------------|
| ७० – गधे भी तम्बाकू नहीं खाते                             | 808          |
| दूध-दही, मट्ठा का महत्व-प्रयोग                            |              |
| ७१- दूध-दही, मट्टा का महत्व                               | १७५          |
| ७२ — गौ-सेवा का महत्व                                     | १७६          |
| ७३— दूघ का महत्व                                          | १७७          |
| ७४— दूघ के पोषक तत्वों का नक्शा                           | १७=          |
| ७५— गाय के दूब का महत्व                                   | १७९          |
| ७६— दूघ की सुरक्षा-शुद्धता                                | 250          |
| ७७— दूघ के प्रयोग की सुविधि                               | १८१          |
| कच्चा दूब, मलनिया दूध, गरम दूध, दूध को आग पर पकाना,       |              |
| का गलत प्रयोग, दूध में चीनी मिलाकर न पियें, दूध पीने का स | मय           |
| ७८— दूघ से दही बनाना                                      | १८७          |
| ७९ —   दही के प्रयोग                                      | १८८          |
| <०— मट्ठा एवं छा <mark>छ वनाना</mark>                     | १९०          |
| < १ — मट्ठा एवं छा <b>छ के प्रयोग</b>                     | १९१          |
| ५२— दूध-दही-मट्ठा शीघ्र पाचन विधि                         | १९३          |
| विटामिन का महत्व–प्रयोग                                   |              |
| <b>५३</b> — विटामिन का महत्व                              | १९५          |
| <ul><li>दवाइयों का कुप्रभाव</li></ul>                     | 898          |
| <ul><li>- विटामिनों की सुरक्षा</li></ul>                  | १९६          |
| प्रद — विटामिनों की गोलियाँ                               | 195          |
| ५७— विटामिनों का विवेचन १९९०                              | 4 57<br>208, |
| ६६— घातव लवण का अर्थ एवं महत्व                            | 208          |
| <b>६९</b> — घातव लवणों का संक्षिप्त परिचय                 | 209          |
|                                                           | 1 - >        |

|                                              | [ ८ क       |
|----------------------------------------------|-------------|
| ९० – लोहा (फास्फोरस)                         | <b>२१</b> १ |
| ९१- कार्वोहाइड्रेट                           | 283         |
| ९२— शरीर का तापमान (कैलोरी)                  | २१४         |
| ९३ — बालकों के लिये तापमान की आवश्यकता       | २१५         |
| गर्मावस्था में संयम और मोजन                  |             |
| ९४— गर्मावस्था में संयम और मोजन              | २१६         |
| ९५— ब्रह्मचर्यं पालन करने के नियम            | २१७         |
| ९६— २४ घंटे के लिये मोजन तालिका              | २२०         |
| ९७— गर्मावस्था में मोजन                      | 270         |
| ९८- वच्चे को दूध पिलाते समय का मोजन          | 228         |
| ९९— बच्चों का जीवन                           | २२१         |
| १००- बच्चों को उत्तम शिक्षा                  | २२३         |
| १०१ — बच्चों का मोजन                         | २२३-२२६     |
| १०२ - छोटे बच्चों को दूध देने का नक्शा       | <b>२</b> २७ |
| १०३ बच्चों को स्वस्थ रखने के उपाय            | २२=         |
| १०४ — प्राकृतिक उपचार क्रम                   | २२९         |
| १०५ - स्वस्य अवस्या में क्या खायें?          | २३०         |
| १०६ — स्वस्थ व्यक्ति का दैनिक कार्यक्रम      | २३१         |
| १०७— प्रातः जलपान                            | 238         |
| १०८— दोपहर का मोजन                           | २३१         |
| १०९ — शाम का मोजन                            | २३२         |
| ११० — भोजन के सही गलत् मेल दर्शने वाला चार्ट | २३४         |
| १११ — चार्ट सम्बन्धी स्पष्टीकरण              | २३४         |
| बृद्धानस्था और स्वास्थ्य                     |             |
| <b>११२</b> — वृद्धावस्था और स्वास्थ्य        | २२६         |
| <b>१</b> १३— बृद्धावस्था और रोग              | 730         |

### **र**ंख ]

| <ul> <li>११५ — बृद्धावस्था की दिनचर्या</li> <li>११६ — कब क्या खायें ?</li> <li>११७ — मोजन में मसाले का प्रयोग</li> <li>११८ — विशेष चेतावनी</li> </ul>                                                                                                                                                                                         | ११४ — वृद्धावस्था में क्या खायें                     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----|
| ११६— कब क्या खायें ? ११७— मोजन में मसाले का प्रयोग ११५— विशेष चेतावनी ११९— नमक १२०— मादक द्रव्य १२९— तम्बाकू १२२— लहसुन और प्याज १२३— सदा स्वस्थ रहने दवा डाक्टरों से छुटकारा पाने, प्राकृतिक चिकित्सा सीखने तथा स्वयं करने योग्य पुस्तकों १२४— सुख शांति आध्यातिमक प्रेरणा देने वाली उपयोगी पुस्तकों १२४— ग्राम उद्योगी दैनिक उपयोगी वस्तयों | ११५- बुद्धावस्था की दिनचर्या                         | २३८ |
| ११७ — मोजन में मसाले का प्रयोग ११८ — विशेष चेतावनी ११९ — नमक १२० — मादक द्रव्य १२१ — तम्बाकू १२२ — लहसुन और प्याज १२३ — सदा स्वस्थ रहने दवा डाक्टरों से छुटकारा पाने, प्राकृतिक चिकित्सा सीखने तथा स्वयं करने योग्य पुस्तकों १२४ — सुब शांति आध्यातिमक प्रेरणा देने वाली उपयोगी पुस्तकों १२४ — ग्राम उद्योगी दैनिक उपयोगी वस्तयों             |                                                      | २३९ |
| ११८— विशेष चेतावनी ११९— नमक १२०— मादक द्रव्य १२१— तम्बाकू १२९— तम्बाकू १२२— लहसुन और प्याज १२३— सदा स्वस्थ रहने दवा डाक्टरों से छुटकारा पाने, प्राकृतिक चिकित्सा सीखने तथा स्वयं करने योग्य पुस्तकों १२४— सुख शांति आध्यात्मिक प्रेरणा देने वाली उपयोगी पुस्तकों १२४— ग्राम उद्योगी दैनिक उपयोगी वस्तयों                                      | ११७ मोजन में मसाछे का प्रयोग                         | २३९ |
| ११९— नमक १२०— मादक द्रव्य १२१— तम्बाकू १२१— तम्बाकू १२२— लहसुन और प्याज १२३— सदा स्वस्थ रहने दवा डाक्टरों से छुटकारा पाने, प्राकृतिक चिकित्सा सीखने तथा स्वयं करने योग्य पुस्तकों १२४— सुख शांति आध्यात्मिक प्रेरणा देने वाली उपयोगी पुस्तकों १२४— ग्राम उद्योगी दैनिक उपयोगी वस्तयों                                                         | ११५— विशेष चेतावनी                                   | 280 |
| १२० मादक द्रव्य २४४ १२१ - तम्बाकू २४५ १२२ - लहसुन और प्याज २४७ १२३ - सदा स्वस्थ रहने दवा डाक्टरों से छुटकारा पाने, प्राकृतिक विकित्सा सीखने तथा स्वयं करने योग्य पुस्तकों २५२ १२४ - सुख शांति आध्यातिमक प्रेरणा देने वाली उपयोगी पुस्तकों २५५                                                                                                 |                                                      | २४२ |
| १२१— तम्बाकू २४५  १२२— लहसुन और प्याज २४७  १२३— सदा स्वस्थ रहने दवा डाक्टरों से छुटकारा पाने, प्राकृतिक  चिकित्सा सीखने तथा स्वयं करने योग्य पुस्तकों २५२  १२४— सुख शांति आध्यातिमक प्रेरणा देने वाली उपयोगी पुस्तकों २५५  १२५— ग्राम उद्योगी दैनिक उपयोगी वस्तयों                                                                            |                                                      | 588 |
| १२२ — लहसुन और प्याज २४७<br>१२३ — सदा स्वस्थ रहने दवा डाक्टरों से छुटकारा पाने, प्राकृतिक<br>चिकित्सा सीखने तथा स्वयं करने योग्य पुस्तकों २५२<br>१२४ — सुख शांति आध्यातिमक प्रेरणा देने वाली उपयोगी पुस्तकों २५५<br>१२५ — ग्राम उद्योगी दैनिक उपयोगी वस्त्यों                                                                                 |                                                      | 288 |
| १२३— सदा स्वस्थ रहने दवा डाक्टरों से छुटकारा पाने, प्राकृतिक<br>चिकित्सा सीखने तथा स्वयं करने योग्य पुस्तकें २५२<br>१२४— सुख शांति आध्यात्मिक प्रेरणा देने वाली उपयोगी पुस्तकें २५५                                                                                                                                                           |                                                      | 580 |
| १२४— ग्राम उद्योगी दैनिक उपयोगी वस्तर्ये                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | १२३- सदा स्वस्य रहने दवा डाक्टरों से फुटकार परने     | २५० |
| र विश्वास दिनिक उपयोगी वस्तर्ये                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | १२४ — सुल शांति आह्यातियक होताल के करने याग्य पुस्तक | २४२ |
| २५६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १२४ — ग्राम उद्योगी दैनिक उपयोगी करू                 | २४४ |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ः स्तरं अवस्तुय                                      | २५६ |



# मेरा अनुभव

जब से मुझे प्राकृतिक चिकित्सा का ज्ञान हुआ है। मैं अपने अनुभव के आघार पर यह कह सकता हूँ कि भारतवर्ष में तथा अन्य देशों में भोजन बनाने खाने की जो प्रचलित प्रथा है वह अधिकांश में अत्यन्त गलत है। भोजन के सम्बन्ध में जितना अधिक विचार करता हूँ उतनी ही समस्या उलझती जाती है। वैज्ञानिकों ने भी इस सम्बन्ध में काफी खोज की है। उनकी खोज वास्तव में सराहनीय है। परन्तु ऐसी खोज से सर्व साधारण को जो लाभ होना चाहिए था, नहीं हो सका। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण रोग और रोगियों की संख्या में वृद्धी है। जिन डाक्टरों ने भोजन के सम्बन्ध में कुछ पढ़ा है अनुभव किया है वह भी समाज के इस दोष से नहीं बच सके जो साधारण लोगों की भूलों से हुआ करते हैं।

भोजन के सम्बन्ध में प्राकृतिक नियमों का पालन वही कर पाये हैं, जो प्राकृतिक चिकित्सा के सम्पर्क में आ चुके हैं। इसका मूल कारण क्या है? यह मैं अपने अनुभव के आधार पर लिख रहा हूँ।

मानलो एक व्यक्ति ज़ाय पीता है। बीड़ी सिगरेट पीता है, खटाई, मिठाई, चाट, पूड़ी, साग, मिर्च, मशाला, आदि वस्तुएं खाता है। जो नहीं जानते उनकी बात क्या कही जाय? जो यह जानते हैं कि यह वस्तुयें स्वास्थ्य के किये हानिकर हैं फिर भी नहीं छोड़ पाते हैं। बरेली के आनन्द प्राकृतिक चिकित्सालय में ऐसे सैंकड़ों लोग आये हैं जो यह अनुभव करते थे कि हमसे यह सब छूटना कठिन है। फिर भी कुछ दिनों हिम्मत करके टिके और प्राकृ-

तिक चिकित्सा कराई, थोड़े दिनों के बाद उन्हीं के जीवन में आर्म्यजनक परिवर्तन दिखाई दिया। जो यह कहते थे कि हम सब वस्तुएं नहीं छोड़ सकते हैं, वही यह कहते देखे गये कि अब इसकी इच्छा ही नहीं होती। जो चाय पौते थे; उनकी चाय पीने की इच्छा नहीं रही। जो मिर्च मञाला खाते थे यदि भूल से मिर्च-मशाला डाल दिया जाय तो उन्हें भोजन अच्छा नहीं लगता है। ऐसा क्यों होता है ? इसका प्राकृतिक विज्ञान है। जो लोगों की समझ में नहीं आता।

इसका में साधारण प्रमाण देता हूँ। एक ऐसे व्यक्ति को जो गन्दे कपड़े पहिनता हो, गन्दी जगह में रहता हो, उसे कुछ दिनों तक साफ-गुयरी जगह में रक्खें और साफ कपड़े पहिनावें, उसके बाद उसे वह गन्दी जगह और गन्दे कपड़े अच्छे नहीं लगेंगे, बिल्क उसे घृणा हो जायगी। इसी प्रकार जो मानय समाज के दोषपूर्ण वातावरण में रहता है तथा समाज की प्रचलित प्रथाओं के अनुसार भोजन करता है, यदि उसे कुछ दिनों सात्विक मोजन के अभ्यास में रक्खा जाय तो उसके शरीर के परमाणु बदल जायेंगे। उसके अन्दर से राजसी और तामसी मोजन के प्रति अरुचि हो जायगी।

अब आप एक प्रश्न यह कर सकते हैं कि फिर मोजन ही ठीक किया जाये। उसमें मिट्टी-पानी, स्टीम वाथ आदि के इलाज की क्या आवश्कता है? यही तो प्राकृतिक चिकित्सा का विज्ञान है। केवल मोजन को सतोगुणी बनान से काम नहीं चलेगा। ऐसे हजारों लाखों लोग हैं जो सतोगुणी मोजन करते हैं फिर भी अनेकों प्रकार के रोगों से प्रसित है। इसका कारण है कि वह मोजन के किसी एक अंग का पालन करते हैं, उसका आंशिक लाम तो उन्हें मिलता है पूर्ण नहीं। प्राकृतिक चिकित्सा में जो भोजन की सुघरी हुई पद्धित है, वह जीवन का पूर्ण विज्ञान है। कब खायें? कितना खायें? कैसे खायें? क्यों खायें? और क्या खायें? इन पाँच बातों को समझकर भोजन की पूर्णता होती है। संसार में कितने लोग हैं जो इन पांच बातों को ठीक प्रकार समझते

हों। ऐसे मैं अनेकों लोगों के उदाहरण दे सकता हूँ, जो यह कह सकते हैं कि मेरा भोजन तो अत्यन्त संयमित है परन्तु पता नहीं क्या कारण है ? नजला नहीं जाता, जुकाम रहता है। कभी-कभी ज्वर आ जाता है, खाँसी पीछा नहीं छोड़ पाती। दमा परेशान किये रहता है। इन सबका कारण क्या है ? अपनी मान्यता के अनुसार लोगों ने भोजन का चुनाव कर रखा है ? किसी को नींबू पानी पीने से जुकाम होता है। जब कि नींबू और पानी जुकाम का प्राकृतिक इलाज है। किसी को अमरूद खाने से खाँसी कफ आता है जब कि अमरूद खाँसी वाले का भोजन है। ऐसी कितनी बातों हैं जिनका ज्ञान लोगों को नहीं है।

मैं अपने अनुमव के आधार पर यह कह सकता हूँ कि मनुष्य ने जीवन के सुख के लिये क्या-क्या ज्ञान प्राप्त किया है ? बड़े-बड़े विद्वान और वैज्ञानिक इस देश में पड़े हैं। फिर ऐसे बहुत कम विद्वान होंगे जिन्हों भोजन करने, कराने और बनाने का सही ज्ञान हो। यदि किसी को भोजन के सम्बन्ध में ज्ञान हुआ है तो वह प्राकृतिक चिकित्सा की देन है। बिना प्राकृतिक चिकित्सा के सम्पर्क में आये भोजन के सम्बन्ध में सही ज्ञान होना कठिन मालुम होता है। ऐसा मेरा अनुभव है।

प्राकृतिक चिकित्सा में एक आश्चर्यजनक विज्ञान और है। शरीर के अन्दर जो दूषित भोजन के परमाणु रहते हैं वह प्राकृतिक चिकित्सा के शरीर शोधन की प्रणाली से शरीर में नहीं रहते हैं जब शरीर में उसके परमाणु ही नहीं रहते तो उसकी इच्छा उत्पन्न नहीं होती है। प्रमाण के रूप में किसी पाखाने से बदबू आ रही है यदि उसकी अच्छी सफाई कर दी जाय, तो बदबू के परमाणु नष्ट हो जायेंगे और यदि वहाँ चूपवत्ती जला दी जाय तो खुशबू हो जायगी। यही शरीर का हाल है। चाय पीने वालों को समय पर चाय चाहिये, बीड़ी पीने वाला यदि समय पर बीड़ी न मिले तो वेचैन हो जाता है। जिसमें जितना अधिक जहर होता है उसके न मिलने पर उसकी उतनी ही बेचैनी होती है। इसी प्रकार जिसकी आदत जैसी बन गई है होटल में कुछ खाने की,

हलवाई की दुकान में जलपान करने की, मिर्च और मशाले खाने की उन्हें यदि वह वस्तुयें न मिर्ले तो उन्हें कुछ वेचैनी सी मालूम होती है। ऐसे लोग हैं जो घर से निकलने के बाद हलवाई की दुकान में जब तक कुछ खान लें तब तक उन्हें चैन नहीं पड़ती। शरीर रोगी है उसका कष्ट भी सहन करते हैं। फिर भी बिना खाये मन नहीं मानता है। ऐसे लोगों का भी अनुभय हुआ हे कि प्राकृतिक चिकित्सा कराने पर उनकी इच्छा ही न रही। जो उन्हें अमृत मालूम होता था, वही उन्हें विष मालूम होने लगा। यह प्राकृतिक चिकित्सा का चमत्कार है।

गत २० वर्षों से मैं बराबर प्राकृतिक चिकित्सा तथा प्राकृतिक भोजन के सम्बन्ध में खोज करता रहा हूँ। सबसे पहले मैंने एक छोटी पुस्तक 'आहार संशोधन' लिखी थी, फिर मेरे और कुछ नये अनुभव भाय तो 'हम क्या खायें'? लिखी। इसके बाद मैंने भोजन की सरल विधियों की खोज की जो परिवार में बड़े आराम से परिवर्तन किये जा सकते हैं। मोजन में थोड़े से परिवर्तन से मानव का जीवन स्वस्थ्य सुखी रह सकता है। "भोजन द्वारा स्वास्थ्य" पुस्तक प्रत्येक परिवार के लिये मैं अत्यन्त उपयोगी मानता हूं। अभी तक मैंने जितनी पुस्तकें लिखी हैं उनमें इस नवीन संस्करण का विधेग महत्व है। इसमें भोजन बनाने आदि की अत्यन्त सरल विधियों का उल्लेख किया नया है। जो सर्व साधारण के लिये सुलम और अनुकरणीय है।

संसार में ऐसी चिकित्सा विज्ञान की आवश्यकता है। जो प्रत्येक व्यक्ति के लिये सुलम हो। जिसमें चिकित्सा करनी न पड़े और रोग चला जाय। ऐसी सुलमता प्राकृतिक चिकित्सा से ही सुलम हो सकती है। क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा में कुछ करना नहीं पड़ता है। प्रत्येक मानव का जो दैनिक जोवन है यदि उसे प्राकृतिक जीवन में बदल दिया जाय तो प्रत्येक व्यक्ति बिना चिकित्सा के सदा स्वस्थ रह सकता है। केवल दो बातों पर अधिक जोर देने की आवश्यकता है। एक तो भोजन को प्राकृतिक बनाना और शरीर की सफाई। इन्हों दो बातों से मानव समाज सदा स्वस्थ रह सकता है।

शरीर में जितने भी रोग होते हैं वह रोग नहीं हैं। यह केवल रोग के लक्षण हैं, शाखायें हैं। रोगों की जड़ है, रसोई घर, भोजन की थाली, भोजन करने के गलत तरीके, समाज की गलत मान्यतायें, बाजार के तले मुने पदार्थ मिलों में बनने वाले खाद्य पदार्थ, इन जड़ों को जब तक समूल नष्ट न किया जायगा तब तक चाहे सरकार समाज घर-घर में डाक्टर बिठा दे, अस्पताल खोल दें रोग नहीं जा सकता क्योंकि अनुभव यह है कि जिन्होंने डाक्टरी की शिक्षा पाई है, जिन्होंने इंगलैन्ड और अमेरिका में डाक्टरी की शिक्षा पाई है। वह भी रोगी हैं। उनके परिवार में रोगी हैं, उनके बच्चे भी रोगी हैं तो फिर मानव समाज को रोग से बचने का क्या उपाय है। ऐलोपैथी के पास नहीं हैं. आयुर्वेद के पास नहीं है, पोम्योपैथी, हकीमी युनानी अर्थात् किसी चिकित्सा पद्धति के पास नहीं है। यदि होता तो मानव समाज कभी का नीरोग हो गया होता। क्योंकि यह चिकित्सा पद्धति सारे भारत में फैली है। संसार में जितनी चिकित्सा पद्धत्तियाँ चल रहीं हैं। वह रोगों की चिकित्सा नहीं करती हैं, वह घन पैदा करने का व्यापार करती हैं। रोग की जड़ की चिकित्सा नहीं हो रही है केवल डालियाँ काटी जा रही हैं और जड़ को सींचा जा रहा है जिससे रोग का वृक्ष बरावर बढ़ रहा है। एक उदाहरण से समझें।

मान लो किमी को ज्वर हो गया। ज्वर में शरीर का तापमान बढ़ जाता है। शरीर की यह गर्मी रोग नहीं है। रोग तो कुछ और है, परन्तु इलाज होगा कि शरीर की गर्मी को कम कर दिया जाय। बुद्धिमानों ने ऐसी दवाइयां बना ली हैं, इन्जेक्सन बना लिये हैं कि शरीर का तापमान तुरन्त कम कर दिया जाय और कम हो जाता है। परन्तु यह घोखा है मानव समाज के साथ अन्याय है। डाक्टरों की बुद्धिमानी ने लाखों बच्चों को अपंग बना दिया, लाखों, करोड़ों को मृत्यु के घाट उतार दिया इस बुद्धिमानी ने कि शरीर का तापमान दवा देकर कम कर दें।

ज्वर, जुकाम, बीमारी नहीं है केवल लक्षण है। यदि लक्षणों की चिकित्सा होती रही तो मानव समाज कमी भी रोग के जाल से नहीं छूट सकता है। रोग से बचने के लिये प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक परिवार को अपना भोजन प्राकृतिक करना होगा। अपनी दिनचर्या प्राकृतिक बनानी होगी। जो भूलें मानव समाज कर रहा है, हजारों वर्ष से हो रही हैं उन्हें ठीक करना होगा। विश्व के प्रत्येक नारी को प्राकृतिक तरीके से भोजन बनाने का तरीका सिखाना होगा, प्रत्येक व्यक्ति को भोजन करने का तरीका सीखना होगा, अपनी दैनिक दिनचर्या प्राकृतिक बनानी होगी। ऐसा होगा तभी मानव समाज नीरोग रहकर सुख शान्ती से दीर्घ जीवन बिता सकेगा। प्रस्तुत पुस्तक में इसी बात पर विशेष जोर दिया गया है।

-साधनानन्द

### निवेदन

"भोजन द्वारा स्वास्थ्य" प्रकाशित करते हुये हर्ष हो रहा है कि यह पुस्तक रोगग्रस्त मानव-समाज को निरोगी बनाने एवं सदा स्वस्थ रखने में उपयोगी सिद्ध होगी। प्रत्येक व्यक्ति जीवन पर्यन्त स्वस्थ और प्रसन्न रहना चाहता है।

लेखक का अपना विचार है कि स्वस्थ रहने के लिये जीवन-जीने की कला में ही नित्य प्रति के आहार में थोड़ा सा विवेक पूर्ण परिवर्तन कर देने मात्र से आजीवन स्वस्थ तथा निरोग रहा जा सकता है। इसके लिये न तो उसे अधिक परिश्रम ही करना है और न ही घन का अपन्यय। कमखर्च में स्वादिष्ट, स्वास्थ्यवर्द्धक, प्राकृतिक भोजन किस प्रकार करें? उसके बनाने की कला तथा अन्य महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख बहुत ही सरल एवं व्यवहारिक ढंग से किया गया है।

इस पुस्तक में एक सन्त के हृदय के उद्गार हैं जो आज के रोगग्रस्त समाज की स्थिति को देखकर व्यथित हैं। उसकी अभिलाषा है कि किसी तरह समाज आहार-विहार में परिवर्तन कर उत्साहपूर्ण जीवन विताये। राष्क्र की संरचना में अपना सहयोग देकर भावी पीढ़ी को रोग, दवा, से बचावें।

अन्त में पाठकों से मेरा अनुरोध है कि पुस्तक की उपयोगिता तभी श्रेयकर होगी जब पुस्तक में दिये गये निर्देशों को स्वास्थ्य की कुञ्जी मानकर व्यवहारिक जीवन में अनुकरण करें। इससे आर्थिक, आध्यात्मिक एवं शारीरिक तीनों प्रकार के लाभ होंगे।

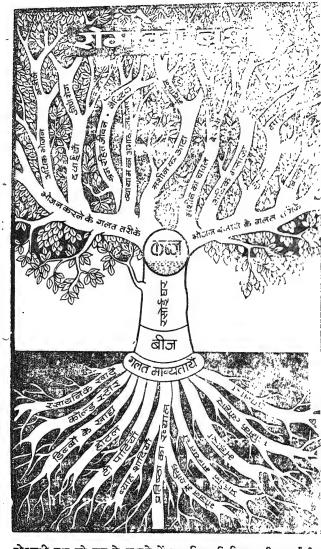

रोगरूपी वृक्ष को जड़ से काटने में प्राकृतिक चिकित्सा ही समर्थ है

## भोजन द्वारा स्वास्थ्य

सदा स्वस्थ रहने का विज्ञान

बिश्व में ऐसी चिकित्सा की जरूरत है जिसे प्रत्येक व्यक्ति जान सके, कर सके और बिना चिकित्सा किये ही रोग चला जाये, इसी पुस्तक में पढ़े।

#### सत्य की खोज

४ अप्रैल सन १९४४ को मेरे मन में संसार से विरक्त होकर सत्य की तीव्र जिज्ञासा जाग्रत हुई। जंगलों में घूमना, गुफाओं में रहना नदी किनारे का भ्रमण, अलौलिक दश्य आज भी मेरी आँखों के सामने नाचता रहता है। वर्षों की तपश्चर्या के बाद मुझे आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई जिससे अन्तर आत्मा में जो अशान्ति की ज्वाला जला करती थी, उसमें शान्ति की लहरें उठने लगी। सन् १९५४ में आत्मज्ञान के होने पर भी रोग ने दारीर पर अपना पुरा अधिकार कर लिया । शरीर तो विनाशी है, इससे हमारा क्या सम्बन्य, नाहे रोगी हो या निरोगी, यह आत्मज्ञान हमें उस रोगी अवस्था में क्षठा सन्तोप देकर आत्मसूख की अनुभृति कराता रहता था। परन्तु जब रीग अपना विकराल रूप घारणकर शरीर को कष्ट देता था उस समय शरीर का पण्ट आत्मज्ञान के होने पर भी बेचैन कर देता था। यन में कभी-कभी यह विचार आते थे कि प्रविनाशी आत्मा और विनाशी शरीर के बीच में यह अभागा रोग का दुःख क्यों मौजूद है। ऐगी अवस्था में यही आत्म सन्तीप रोग के कष्ट सहने की शक्ति देता था कि यह तो शरीर का भोग है भोगना पड़ीगा। शरीर में कष्ट होते हुए भी आत्म सन्तोष रहता था। जैसा कि अनेकों आत्म-ज्ञानी और ब्रह्मज्ञानियों को होता है।

श्रीमद्भगवगीता को पढ़ते समय आत्म संयम योगी नाम ६ठे अध्याय १७वाँ इलोक आत्मसुख सागर में ज्वार भाटा ला देता था।

> युक्ताहार विहारस्य युक्त \*चेष्टस्य कर्मसु। युक्त स्वप्नाय वोघस्य योगो मवति दुःखहा॥

इस रलोक में बताये गये एक योग से सारे दुःखों से मुक्ति मिल जाती है तो फिर यह शरीर का कष्ट क्यों मौजूद है परन्तु अनेकों बार पढ़ने पर भी इस रलोक के सही अर्थ का ज्ञान न हो सका। श्री रामचरित मानस का दोहा मानो बार-बार एक ऐसे सत्य की खोज की प्रेरणा दिया करता था कि अब तुम्हें उस सत्य की खोज करनी चाहिये, जिससे शरीर में रोग, मन में शोक न हो, बुद्धि में भय न रहे। तीनों प्रकार के तापों से जीवन मुक्त हो जाय तभी तुम्हें अलौकिक आत्मसुख की प्राप्ति हो सकेगी।

> वर्णाश्रम निज निज धरम निरत वेद पथ लोग। चलहिं सदा पाविंह सुखिह निहं भय शोक न रोग।।

दैहिक दैविक भौतिक तापा। रामराज्य दुःख काहु न व्यापा। सब सुन्दर सब बिरुज सरीरा। अल्पमृत्यु नहि कउनिहु पीरा।।

इन चौपाइयों को पढ़ते समय आत्म सुख सागर में एक अजीब सा तूफान उठने लगता था। तूफान का वेग सत्य की खोज में उठाये लिये जाता था। एक दिन ऐसा आया जब इन तूफानों ने सत्य की खोज के लिये मजबूर कर दिया। मन में एक संकल्प उठा कि यह आत्म सुख कैसा जिससे शारीर का कष्ट रहता हो।

सन् १९५६ में एक सम्मेलन में गोरखपुर जाने का अवसर मिला। सम्मेलन में केवल दो दिन ही बाकी बचे थे। अन्तर आत्मा ने कहा कि तुम उस सत्य के नजदीक पहुँच गये हो, जहां तुम्हारे शरीर के कष्ट की निवृत्ति हो सकती है। श्री नवंदेश्वर प्रसाद जी के साथ मैं आरोग्य मन्दिर देखने गया। भगवान के मन्दिर में यदि भगवान के दर्शन करके आत्म-पृख प्राप्त हो सकता है तो आरोग्य मन्दिर में भगवान के बनाये गये पंचदेवताओं के दर्शन से शरीर का भी रोग जा सकता है।

आरोग्य मन्दिर में जाने पर मुझे अपनी भूल का ज्ञान हुआ। पाठक इस सैत्य को अच्छी तरह समझेंगे कि भूल का ज्ञान हो जाना ही, सत्य का ज्ञान है और सत्य का ज्ञान ही दु:ख निवृत्ति की अचूक साधना है, वह भूल चाहे जिस प्रकार की हो। जीवन की भूल ही दुःख का कारण है। जब तक भूल रहेगी तब तक दुःख रहेगा, भूल मिट जायेगी दुःख चला जायेगा।

जिस रोग को हम माग्य और भगवान के ऊपर छोड़कर दुःवी होते थे। हमें यह ज्ञान हुआ कि यह माग्य और भगवान का दोप नहीं है, यह सब आहार के असंयम का परिणाम है। संसार में लाखों करोड़ों मानव ऐसे है जिन्हें आहार के सम्बन्ध में ज्ञान नहीं है। शरीर के संरक्षण के लिये हमें क्या खाना चाहिए और कितना खाना चाहिए इसका ज्ञान जब तक मानव की नहींगा वह चाहे जितना बड़ा ज्ञानी हो शरीर के कष्ट से मुक्त नहीं हो सकता है।

जिन वस्तुओं को हम शरीर को ताकतवर बनाये रखने के लिये खाते थे वही शरीर में रोग बढ़ाने का काम करती थीं। मोजन शरीर में नाकत दैना है, ऐसी मान्यता के कारण ही आज का मानव रोगी है दु:खी है। मोजन शरीर के संरक्षण में सहायक मले ही हो परन्तु मोजन से शक्ति का कोई सम्बन्ध नहीं है। घन संसार की वस्तुयें मले ही प्रदान करा दें, परन्तु धन से सुख का कोई सम्बन्ध नहीं है पुस्तकों माषा का ज्ञान मले ही करा दें परन्तु पुस्तक से जीवन के ज्ञान का कोई सम्बन्ध नहीं है। दवा आपके क्षणिक रोगों को दूर करने में मले ही सहायक हो, परन्तु दवा से स्वास्थ्य का कोई सम्बन्ध नहीं है।

संसार में रहने वाले मानवों यदि तुम अपने जीवन को सदा निरोग, सुखी और स्वाधीन रखना चाहते हो तो इस जगत के विनाशी मुर्खों की ओर दौड़ना बन्द करो और उस सत्य की खोज करो जिसकी शरण में जाने से तुम्हारे जीवन के सभी दुःख चले जायेंगे।

> धर्म ही जाता रहा तो जीवन रहा किस काम का। स्वास्थ्य ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का।।

#### ऐलोपैथी, आयुर्वेद की देन प्राकृतिक चिकित्सा

विश्व के ईमानदार चिकित्सकों ने जब यह अनुभव किया कि जंसे-जैसे दवाइयों की नई खोजें होती हैं। रोग और रोगियों की संख्या बढ़ती जाती हैं। इस बढ़ती हुई रोगियों की संख्या को देख करके ईमानदार डाक्टरों का हृदय मानव समाज की दुर्दशा को देखकर द्रवित हो गया। प्राचीन काल की यदि खोज की जाय कि प्राकृतिक चिकित्सा का जन्म कब हुआ यह कोई नहीं कह सकता है। परन्तु इतना पता अवश्य लगता है कई ऐसे ऊंची चोटी के ऐलोपैथी के डाक्टर थे जिन्हें रोग ने आ घेरा और दवा कराने पर भी रोग ठीक न हुआ। जीवन से निराश होने पर एक प्रकाश मिला, प्राकृतिक चिकित्सा का और जब उन्होंने प्रयोग किया तो उनका शरीर बिना किसी दवा के निरोग हो गया।

प्राकृतिक चिकित्सा को पुनर्जन्म देने का श्रीय आयुर्वेद और ऐलोपैयी को है। प्राकृतिक चिकित्सा का कोई स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है। अथवा यों कहें कि प्राकृतिक चिकित्सा ही सभी चिकित्सा पद्धित का आधार है तब भी कोई अतिशियोक्ति नहीं है। फिर भी हम ऐलोपैथी आयुर्वेद को महत्व देते हैं। जिसने मानव जीवन को सदा स्वस्थ रहने के लिये खोज की है। परन्तु धन के लोभी चिकित्सकों ने मानव समाज को दवा के प्रलोभन में फंसा करके भुलावे में डाल रक्खा है।

आयुर्वेद की देन है, उपवास । प्राचीन काल में ज्वर आया वैद्य ने खाना बन्द किया । नीम, गुरिच का काढ़ा पिला कर टीक कर दिया । उपवास करना शरीर का धर्म है, प्रत्येक धर्म में उपवास का महत्व बताया गया है परन्तु जब उपवास गलत तरीके से करेंगे तो उससे लाभ की जगह हानि होगी ।

एलोपैथी ने बताया कि हाथ चक्की के आटे में, हाथ कुटे चावल में सैंडजी और फलों में शरीर संरक्षण के लिये प्रचुर मात्रा में दवाइयाँ रहती हैं, ए. बी. सी. डी. ई. के जे. विटामिनों की खोज ऐलोपैथी की है। परन्तु डाक्टर भोजन सुघार करने की बात तक नहीं करते हैं। बहिक चाय, बिस्कुट, चीनी इबल रोटी आदि तो रोगी के लिये पथ्य बताते हैं। यदि ऐलोपैशी की खांज के अनुसार मोजन का सुधार प्रत्येक परिवार में हो जाय तो दवा डाबटरों की कम जरूरत पड़ेगी। आयुर्गेद के वैद्य, ऐलोपैशी के डाक्टर यदि सच्चाई के साथ मानव समाज में भोजन का सुधार करें तो बिश्व का बड़ा उपकार होगा। परन्तु वह ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा होने से उनका दवाओं का व्यापार बन्द हो जायगा। सदा स्वस्थ रहने का मूल मन्त्र।

शरीर की सफाई, भोजन में दवाई।

# प्राकृतिक चिकित्सा क्या है

प्राकृतिक चिकित्सा अन्य चिकित्सा प्रणाली के अनुसार चिकित्सा नहीं है। प्राकृतिक चिकित्सा मानव मात्र के लिये जीवन है। अपने प्रत्येक कार्य को सही तरीके से करने की विधि का नाम प्राकृतिक चिकित्सा है। मंगार में जितनी प्रकार की उपचार पिछितियाँ चल रही हैं उनमें सबसे बड़ा दोग है कि बह रोग के मूल कारण को नहीं दूर कर सकती है। दवाइयाँ घरीर के लिये विद्यामिन आदि की शक्तियाँ देती हैं। विद्यामिन के अभाव में जो रोग होते हैं वह दवा लेने से अच्छे होते हैं परन्तु जब दवा बन्द कर दी जाती है तथ विद्यामिन का अभाव फिर शरीर में हो जाता है इसिलिये वही पुराना रोग तथा अन्य कोई नया रोग उत्पन्न हो जाता है। ऐसे हजारों लाखों की संख्या में लोग हैं जो कोई न कोई दवा बराबर खाते ही रहते हैं। इन दवाइयों के खाने की आवश्यकता इसिलिये पड़ती है कि हम लोग मोजन को विशाइकर खाने हीं। यदि प्राकृतिक तरीके से मोजन बनाने और खाने की कला का ज्ञान हो जाय तो दवा की जहरत ही न रहे।

प्राकृतिक चिकित्सा शरीर की सफाई, दवाई और रंगाई नीनों कार्भ करती हैं। प्राकृतिक चिकित्सा से साल में दो बार एक सप्ताह का उपयास रसाहार कर मिट्टी पट्टी, एनिमा, घृप स्नान, स्टीमवाथ आदि प्राकृतिक उपचारों से शरीर की सफाई करनी चाहिये। जब यन्त्रों में कूड़ा कचरा जमा हो जाता है उस समय शरीर के संचालन में रुकावट होती है। रक्त का सही संचार नहीं हो पाता है। यद्यपि यह सभी जानते हैं कि संसार में जितने प्रकार की मशीनें चलती हैं, उनकी सफाई समय-समय पर होती रहती है, तभी वह मशीन काम करती रहती है। इसी प्रकार यदि शरीर के अन्दर यन्त्रों की सफाई का काम हम करते रहे तो शरीर अपना काम ठीक से करता रहेगा।

भगवान नै मानव शरीर की इसी प्रकार की रचना की है, जो शरीर को स्वस्थ रखने में समर्थ है। परन्तु जब हम प्रकृति कें संकेतों की उपेक्षा करते हैं, तभी कठिन रोगों के जाल में हम फँस जाते हैं। जुकाम, जबर, खाँसी आदि यह प्राकृतिक संकेत हैं। जुकाम होने पर प्रकृति यह संकेत करती है कि कफ की मात्रा बढ़ गई है, इसलिये इस कफ को शरीर के बाहर निकलना चाहिये। पतला कफ नांक के द्वारा, तथा गाढ़ा कफ खाँसी के द्वारा प्रकृति बाहर निकालती है, परन्तु जब हम गर्म दवा खा कर निकलने वाले कफ को भीतर सुखा देते हैं यह कफ स्वांस नली या दिमाग की नाड़ियों में जमकर बैठ जाता है। इसी कफ के जम जाने पर जब ठंडी हवा लगेगी, तब जुकाम खाँसी होगा। अनेकों बार प्रकृति के संकेतों के न मानन पर दवा खाकर उसे सुखाते रहते हैं। ऐसे लोगों को ही भयंकर सिरदर्द स्वांस का रोग होता है। यदि जुकाम, खांसी या कोई प्रारम्भिक रोग होने पर २-३ दिन भोजन बन्दकर दिया जाय। और मिट्टी, पानी, एनिमा, कुंजर, धूप स्नान आदि से शरीर की सफाई कर दी जाय नो आगे के भयंकर रोगों से छुटकारा मिल सकता है। इसी का नाम प्राकृतिक चिकिरसा है।

भूलकर भी कभी यह मन सोचिये कि जब रोग होगा तभी हम प्राक्ट-तिक चिकित्सा करेंगे । प्राकृतिक चिकित्सा का प्रयोग स्वस्थ अवस्था में शरीर की सफाई के लिये साल में दो तीन बार अवश्य करते रहिये। अपने पूरे रिवार को प्राकृतिक चिकित्सा का ज्ञान दीजिये। महिलाओं को भोजन बनाने खिलाने का प्राकृतिक ज्ञान कराइये, जिससे आप सपरिवार स्वस्थ रह सकें।

संसार में जितने प्रकार की चिकित्सा पद्धित चल रही है, वर्षों चिकित्सा कराने पर भी आप स्वयं कुछ जानकारी नहीं कर सकते हैं न अन्य किसी की चिकित्सा ही कर सकते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा एकबार भी यदि आपने एक दो माह करा लेते हैं तो आप स्वयं अपनी चिकित्सा कर सकते हैं और दूसरों को भी बता सकते हैं। इसलिये मानव मात्र के लिये प्राकृतिक चिकित्सा ही सर्वोत्तम चिकित्सा है।

प्राकृतिक चिकित्सा का ज्ञान भी आत्मज्ञान की तरह ही सत्य है। अन्तर केवल इतना है कि आत्मज्ञान मन बुद्धि के रोगों को दूर करता है, प्राकृतिक चिकित्सा शरीर को निरोग बनाती है। जिस प्रकार आत्मज्ञान के बिना कोई भी मानसिक शान्ति नहीं प्राप्तकर सकता, उसी प्रकार जब तक प्राकृतिक चिकित्सा का ज्ञान प्रत्येक मानव को न होगा तब तक शरीर के रोगों से मिक्त न हो सकेगी।

"डाक्टर, हकीम, और वैद्य तीनों कमाने का घंघा करते हैं। दूसरे का भला करने के लिये कोई इस बंघे को सीखता नहीं। एक कुदरती उलाज का जन्म ही परोपकार में हुआ है। कुदरती इलाज का अर्थ है ऐसे उपचार जो मनुष्य के लिये योग्य हों। जिस चीज का मनुष्य पुतला बना है, उसी से इलाज दूं हो। पुतला, पृथ्वी, पानी, आकाश, तेज और वायु का बना है।"

---महात्मा गांधी

### स्वास्थ्य दिनचर्या

- (१) प्रातःकाल सूर्योदय के एक घंटे प्रथम जग जाइये। मुँह में पानी भरकर २०-२५ पानी की छीटे देकर आँ बों को घो डालिये। ऐसा करने से आँखों की रोुशनी ठीक रहती है।
- (२) शान्त बैठकर ईश्वर प्रार्थना करें। ईश्वर प्रार्थना करने से दिन बड़े सुख से व्यतीत होता है।
- (३) पेट भर कर पानी पियें। इससे शौच साफ होता है। जाड़े के दिनों में या रोग की अवस्था में पानी को गरम कर लें। आवश्यकता समझें तो १ नींबू का रस मिला लें। प्रातःकाल का जल पीना स्वास्थ्य के लिये अत्यन्त लामकारी है।
- (४) साफ मिट्टी लाकर कपड़े से छानकर, छोटे छोटे पेड़े बनाकर रख लें। शौच जाते समय एक पेड़ा मुँह में रख लें। १०-१५ मिनट मुँह में रक्खेंगे तो मुँह की जितनी गन्दगी है मिट्टी निकाल देगी। उसी मिट्टी से दाँतों को खूब अच्छी तरह बाहर मीतर मिट्टी से रगड़ें, जीम को साफ करें, फिर कुल्ला कर डालें। दाँतों की सब प्रकार की शिकायतें दूर हो जाती हैं। नित्य नियम पूर्वक करने से दाँतों में कोई कष्ट नहीं होता है। आम के आम और गुठली के दाम। पैसा भी बचा और दाँत भी ठीक रहे।
- (५) टहलना, योगासन, या व्यायाम करें। व्यायाम करने से शरीर की नाड़ियाँ गुद्ध होती हैं। रक्त का संचालन ठीक रहता है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिये व्यायाम करना अत्यन्त आवश्यक है। इतना व्या-याम करें कि शरीर में हल्का पसीना आ जाय।

- (६) ताजे जल से स्नान करें। तौलिया से शरीर को रगड़ कर साफ करें। कभी-कभी सारे शरीर में साफ मिट्टी लगाकर १० मिनट बाद स्नान किया करें। मिट्टी शरीर के जहर की गर्मी (गन्दगी) को खींच लेती है। साबुन त्वचा को खराब करता है। मुन्तानी मिट्टी का प्रयोग करें।
- (७) स्नान के बाद शान्त होकर प्राणायाम करें, कुछ देर मगवान के नाम का जप करें, गीता रामायण या अन्य घार्मिक ग्रन्थ पढ़ें।
- (द) जलपान में मट्ठा या कोई ऋतु फल लेना अच्छा है। अफुरित चना किशमिश, अथवा एक पाव शुद्ध गाय का दूध ले सकते हैं। पेट भर कर जलपान न करें। सबसे अच्छा तो नींबू शहद और पानी रहना है। जो लोग पेट भर जलपान करते हैं उनके शरीर की अच्छी सफाई नहीं हो पाती है। यदि प्रातःकाल का जलपान न किया जाय तो दोपहर को भूख अच्छी तरह लग जाती है। जिन्हें १० बजे मोजन करना है उन्हें जलपान नहीं करना चाहिए।
- (९) दोपहर के भोजन में हाथ चक्की के आटे की चोकर समेत रोटी, छिलकें समेत साग, समूची दाल, साथ में एक फल लेना उत्तम है। भोजन के १५-२० मिनट बाद एक पाव दूध लेना उत्तम है। भोजन खूब चबा कर करें इससे पाचन शक्ति ठीक रहती है।
- (१०) सायंकाल का मोजन सूर्यास्त के पहले होना चाहिये। मोजन का पाचन सूर्य की गर्मी से होता है। रात्रि का मोजन ठीक नहीं रहता। रात्रि के भोजन में यदि फल और दूघ लिया जाय तो अति उत्तम है।
- (११) रात्रि को एक घन्टे सत्संग कथा, कीर्तन अवश्य करे। ऐसा करने से विचार अच्छे बनते हैं। छोटे-छोटे बालकों के ऊपर इसका अच्छा प्रमाव पड़ता है। १० बजे अवश्य सो जाना चाहिये। सोते समय हाथ मुँह घोकर ईश्वर प्रार्थना करके सबको सोना चाहिये।

नोट: — स्वास्थ्य के उपर्युक्त ग्यारह नियमों पर चलकर सदा स्वस्थ और प्रसन्न रह सकते हैं।

# शरीर, मन और बुद्धि को शुद्ध करने का अमूल्य साधन उपवास

मानव शरीर से अच्छी तरह काम लेने के लिये, एवं सदा स्वस्थ्य और दीर्घ जीवन के लिये कभी-कभी भोजन न करना भी एक कला है, जिसे उपवास कहते हैं। धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार उपवास. अन्तः करण की भी शुद्धि करता है। उपवास का अर्थ है 'उप' माने समीप, 'वास' रहना। यानी स्वास्थ्य और परमात्मा के नजदीक पहुंचने के लिये उपवास सर्वोत्तम साधना है। श्री माता पारवती जी ने उपवास करके ही श्रीभगवान शंकर को पुनः प्राप्त कर लिया था। परम तपस्वी श्रीमहाराज मनु और सतरूपा ने तेइस हजार वर्ष तक उपवास करके परम ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किया था।

उपवास जीवन का विश्राम है। भौतिक, आध्यात्मिक और शारीरिक लाभ के लिये उपवास अचूक अस्त्र है। परन्तु संसार में उपवास करने की जो प्रथा चल रही है वह अत्यन्त दोषपूर्ण है। गलत तरीके से उपवास करने से उपवास का कोई लाभ तो मिलता ही नहीं है बल्कि अपार हानि होती है। जिस प्रकार कोई तलवार को गलत चलाकर अपना ही अंग काट ले वही हाल आजकल उपवास करने का है।

उपवास के सम्बन्ध में एक अलग पुस्तक उपवास दर्शन के नाम से छपी है। यहाँ पर प्रसङ्गानुसार संक्षेप में ही चर्चा की जा रही है।

उपवास साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक किये जा सकते हैं। धदि प्राक्तिकि चिकित्सा विधि के अनुसार उपवास किया जाय तो शरीर में रोग होने की सम्भावना नहीं रहेगी।

# उपवास करने की प्राकृतिक विधि

#### साप्ताहिक उपवास

साप्ताहिक उपवास इतवार और मंगलवार को करना अति उत्तम है। ऐसे उपवास दो प्रकार से किये जा सकते हैं। एक फलाहार से, दूमरे पूणं उपवास केवल जल पीकर करें। फलाहार एक बार या दो बार करें, इसके बीच में कुछ न खायें। फलों में जो मौसम के फल हों वहीं लें। एकबार में एक प्रकार का फल लिया जाय तो अति उत्तम होगा। फलाहार के दिन दूध नहीं लेना चाहिये। दूध पूर्ण मोजन है उससे उपवास का लाभ नहीं मिलता है।

जिन्हें कब्ज की शिकायत हो तो उन्हें फलों में अमरूद, पपीता, आम, बेल आदि रेचक पदार्थ लेना चाहिये। जिससे पेट नाफ रहे। यदि फलाहार करने पर शौच न हो तो एनिमा अवस्य लेना चाहिये। जहां एनिमा लेने की सुविधा न हो वहाँ पर चार छोटी हर्रे खाकर ऊपर से पानी पियें।

इतवार को नमक नहीं खाना चाहिये। शरीर में जो नमक का अंश होता है, उसका शमन हो जाता है।

साप्ताहिक उपवास में चीनी, चीनी की बनी मिठाई घी की तन्हीं वस्तुएँ खाना उचित नहीं है।

जहां फल न मिलें, वहाँ सब्जी उबाल कर खा सकते हैं।

साप्ताहिक उपवास केवल पानी पीकर टेबिल नं० १ के अनुसार तथा फलाहार करने के लिये टेबिल नं० २ के अनुसार करें।

| दिसम्प्रि       |
|-----------------|
| 18              |
| करमे            |
| र उपवास ह       |
| 9               |
| जल व            |
| केवल            |
| (निराहार        |
| ~               |
| <del>با</del> . |
| टेविल           |
| उपवास           |
| मिन्न ।         |
| Ç               |
| T               |

| भोजन      | पेडू पर मिट्टी की पट्टी ३० मिनट। टहरुमा, योगासन, प्राणायाम आदि कोई भारी काम न करें। विश्राम करना अच्छा है। धर्षण, स्नान, सूर्यस्नान, तैरु मारिश्व आदि करना अच्छा है। दूसरे दिन प्रातःकाल पेडू पर मिट्टी की पट्टी ३० मिनट ले, १५ मिनट बाद गरम पानी में १ नींबू का रस डाल                                               |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| समय उपचार | विशेष :  <br>विशेष :                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| भोजन      | (१) जागरण, ईश्वर प्रार्थना। (२) शौच के पहले १ नीवू + पानी १ सेर, पेट मर कर पियं। (३) प्रति घन्टे में १ पाव पानी पीना चाहिय। नोट—आवश्यकता होने पर नीबू शहद मिला सकते हैं। इच्छानुसार पानी गरम या ठन्डा पियं। दूसरे दिन प्रातःकाल नीबू शहद पानी, मट्ठा, या फल सब्जी का रस १ पाव लेना चाहिय। दोप- हर को हल्का मोजन करें। |
| समय       | <b>ी</b> ज                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

विशेष :-- रविवार को सूर्य की और मंगछवार को श्री हनुमान जी की पूजा उपासना करनी चाहिये।

नोट :-अपने काम के अनुमार समय

नोट :- एलों के अमाव में उबली सन्त्री।

तका

चाहिये।

(६) फल या मडजी का मूप २० तो० (७) कोई एक फल २० से ४० तो०

६ बजे

को बदल सकते हैं।

| सार    | साप्ताहिक उपवास <sup>टेबिल नं</sup> र (फलाहार पर उपवास करने की दिनचयी) | गहार पर उपव  | ास करने की दिनचया)                   |
|--------|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|
| समय    | भोजन                                                                   | समय          | उपचार                                |
| ४ बजे  | (३) जागरण, ईश्वर प्रार्थना                                             | क बजे        | पेड्र पर मिट्टी की पट्टी ३० मिनट।    |
|        | (२) ताजा पानी में आधा नींब्रू डाल                                      | ७ बजे        | घष्ण स्नान ।                         |
|        | कर पानी पीना (पेट भर कर                                                | य ख          | योगासन, प्राणायाम, गीता, रामायण      |
|        | <b>पियें</b> ।)                                                        | ९ वजे रात्रि | का पाठ।                              |
|        | (३) शौचादि।                                                            | A Paris      | आवश्यक होने पर पेडू पर लपेट          |
| ७ बजे  | (४) पानी १ पार्व नीवू आधा शुद्ध                                        |              | १ घंटे के लिये ।                     |
|        |                                                                        | मोट :        | शीच न होने पर यदि पेट भागी हो        |
| १२ बजे | (४) कोई एक फल २० तोला से                                               |              | सिर में मारीपन हो तो एनिमा छै।       |
|        | ४० तोला तक ।                                                           |              | सोने के पूर्व या प्रातः उठने के बाद, |
| ४ बंब  | (६) फल या सब्जी का मूप २० तो०                                          |              | एनिमा के पहुंछ मिट्टी की पट्टी लेना  |

#### पाक्षिक उपवास

पाक्षिक उपवास महीने में चार होते हैं। इनमें एकादशी, प्रदोष, अमावस्या, पूर्णिमा के उपवास किये जाते हैं। कोई-कोई चारों उपवास करते हैं, कोई एक या दो करते हैं।

एक वैज्ञानिक का कहना है कि चन्द्रमा की ११ कलायें घटती या बढ़ती हैं, उस दिन उपवास करना चाहिये। एकादशी से पूर्णिमा तक अनाज नहीं खाना चाहिये।

भारतवर्ष में घामिक विचार के व्यक्ति कोई न कोई उपवास करते ही हैं। परन्तु सुविधि का ज्ञान न होने के कारण उपवास से जो लाभ मिलना चाहिये नहीं मिलता है।

एकादशी के ब्रत का अर्थ है पांच ज्ञानेन्द्रियाँ, पांच कर्मेन्द्रियाँ और एक मन को शुद्ध करना। यदि इनकी शुद्धि नहीं हो तो एकादशी के रहने का कोई फल नहीं होता।

प्रदोष ब्रत के रहने का लाभ है, पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ, मन, चित्त और बुद्धि को शुद्ध करना। जिसकी इन्द्रियां, मन, चित्त और बुद्धि शुद्ध रहे, उसी का कल्याण होता है। यही शिव की आराधना है। उसे शिव-लोक प्राप्त होता है।

अमावस्या और पूर्णिमा के व्रतों का लाभ है, पांच ज्ञानेन्द्रियां, पांच कर्मेन्द्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहं क्रार और जीवन की शुद्धि। इससे पूर्णता प्राप्त होती है।

## एकादशी ब्रत

ऐकादशी के ब्रत में दशमी को ही एक वक्त का भोजन छोड़ देना चाहिये। द्वादशी के दिन भी प्रातःकाल केवल कोई एक फल का रस लेना चाहिये। दोपहर को शाकाहार या फलाहार करें। शाम को पूरा मोजन करें।

लोगों से भूल क्या होती है कि दशमी के दिन शाम को यह समझ कर अधिक खा लेते हैं कि कल उपवास करना है और द्वादशी को प्रातःकाल ही पेट भर कर खा लेते हैं कि कल तो कुछ खाया ही नहीं है। यह धारणायें गलत हैं, इस प्रकार के उपवास से न तो धार्मिक लाम होता है न शारीरिक बल्कि उल्टे हानि होती है समाज में जो गलत प्रथायें चल रही हैं, उनके मुधारने का प्रयास करना आवश्यक है। लोग अधिक और गलत खाकर अपनी ही हानि नहीं करते समाज और देश को भी इससे नुकसान पहुंचाते हैं। अधिकांश धर्म का उपदेश देने वाले भी ऐसी भूलों को करते और कराते रहते हैं।

उपवास करते समय निम्न बातों का विशेष घ्यान रक्कें।

- (१) यदि एकादशी के बाद ही प्रदोप पड़े तो सायंकाल ४ वजे शंकर जी का पूजन करें और फिर फलाहार टेबिल नं० २ के दिये गये अनुसार करें।
- (२) स्नान पूजन के बाद १ व्यक्ति का मोजन किसी गरीब ब्राह्मण पुजारी या किसी सन्त को मोजन कराना चाहिये इससे आध्यात्मिक लाभ मिलेगा।
- (३) ब्रतों और उपवास के दिन चीनी, मिठाई, घी की तली बस्तुएं, दूघ, घी तथा अन्य वस्तुएं खाना हार्निप्रद हैं। कुछ लोग आलू और राक्तरपत्नी पेट भर कर खाते हैं। आलू शकरकन्दी भी एक प्रकार का भोजन ही है। इससे शरीर की सफाई नहीं होती। उपवास ब्रत करने का अर्थ है, पाचन शक्ति को विश्राम देना और शरीर की शुद्धि करना।

#### एकादशी के व्रत करने की उत्तम दिनचर्या

(१) प्रातःकाल ४ बजे जागरण । ईश्वर की प्रार्थना करें । हाथ मुँह धोकर गरम पानी में एक नींबू का रस डाल कर पेट भर पानी पीकर शौच जायें ।

- (२) मिट्टी से दांत साफ करें।
- (३) कुंजर किया करें।
- (४) मिट्टी लगा कर स्नान करें। योगासन प्राणायाम करें।
- (प्) भगवान की पूजा घामिक ग्रन्थों का पाठ करें।
- (६) ९ बजे नींबू शहद पानी या भीगी किसमिश।
- (७) १२ बजे, ४ बजे. और ९ बजे रात्रि को नींबू + शहद + पानी ले सकते हैं। शहद एक बार में एक तोला से अधिक न लें।
- (प) यदि भूल अक्षिक हो बिना खाये नहीं रह सकते हैं तो फलों का रस या केवल एक प्रकार का फल लीजिये।
- (९) रात्रि को गरम पानी में एक नींबू का रस डाल कर एनिमा लें।
- (१०) १० वजे ईश्वर प्रार्थना करके सो जाइये।
- (११) द्वादशी के दिन नं० १ से ३ की सभी कियायें करें। मिट्टी पट्टी पेडू पर चढ़ावें और गरम पानी से एनिमा लें।
- (१२) ९ वजे फल का रस या १ पाव मद्रा।
- (१३) दोपहर के भोजन में रोटी सब्जी फल खाइये।

### नौरात्रि के उपवास

भारतीय संस्कृति में वर्ष में दो बार लम्बे उपवास नौरात्रि में होते हैं। यह उपवास भी अपनी रुचि और मान्यता के अनुसार ही लोग करते हैं।

नौरात्रि के उपवास का अर्थ है पंचकोष और चतुष्टय अन्तः करण की शुद्धि। पंचकोप में (१) अन्नमय कोष, (२) मनोमय कोष, (३) प्राणमय कोष, (४) विज्ञानमय कोष, (५) आनन्दमय कोष। (१) अन्तः करण (२) मन (३) चित्त (४) बुद्धि (५) अहं कार। इन्हीं पाँच की शुद्धि करने के छिये वर्ष में दो बार नौरात्रि के उपवास प्रत्येक मानव को करना चाहिये।

नौरात्रि का प्रथम उपवास चैत्र शुक्ल प्रदिपदा से आरम्भ किया जाता

है और चैत्र श्रीरामनवमी के दिन समाप्त होता है। दूसरा क्वार सुदी प्रतिपदा से प्रारम्भ होता है और क्वार सुदी ९ को समाप्त होता है।

चैत्र नौरात्रि के उपवास के अन्त में श्रीरामधी का जन्म होता है और क्वांर की नौरात्रि के अन्त में रावण का बघ होता है। इसका अर्थ है कि एक उपवास में श्री भगवान का अवतरण यानी भगवान से सम्बन्ध और दूसरे में रावण रूपी सभी दोषों का नाश होता है। मानव जीवन में विजय मिल जाती है।

यदि सम्भव हो तो नौरात्रि के उपवास किसी तीर्थ में नदी के तद पर किये जांय। अथवा किसी आश्रम में रह कर किये जांय। प्रारम्भ में किसी योग्य महापुरुष के सानिष्य में करें तो अति उत्तम होंगा।

यह उपवास घार्मिक विचार घारा को लेकर करना चाहिये। इमिलिये उपवास के साथ में सत्संग, साधना और अध्ययन का भी कार्यक्रम रखना आव-श्यक है।

यदि सम्मव हो तो किसी योगी सन्त के आश्रम में रह कर योगासन, प्राणायाम, ध्यान आदि की शिक्षा लेनी चाहिये। जिन लोगों को बाहर जाने का अवकाश न हो वह घर पर ही रह कर करें। गीता, रामायण आदि के पाठ कर सकते हैं। नवमी तक। इम, अवसर पर मारतीय संस्कृति में विश्यास करने वाले लोग किसी न किसी प्रकार का व्रत उपवास स्वगं या मृत्ति, मिक्त लाल्च से करते हैं। सभी घमों में व्रत उपवास के नियम बनाये गये हैं। परन्तु व्रत और उपवास करने का सही ज्ञान बहुत कम लोगों को है। सही ज्ञान न होने से जो लाम व्रत उपवास से मिलना चाहिये नहीं मिलना बिल्क उल्टे उन्हें हानि हो जाती है।

वर्तमान समाज में जो रोग फैल रहे हैं तथा नित्य नये रोगों की उत्पत्ति होती जाती है उसका एक कारण व्रत उपवास की अज्ञानता भी है। यदि प्रत्येक व्यक्ति साल में दो बार नौरात्रि के उपवास कर के शरीर की शुद्धि कर ले तो शरीर स्वस्थ रह सकता है। प्रत्येक परिवार में बच्चों से लेकर वृद्धों तक को नौरात्रि का उपवास करना चाहिये। नौरात्रि के व्रत के साथ साथ यदि आध्यात्मिक साधना भी करें तो शरीर शुद्धि के साथ मन की भी शुद्धि होगी।

"उपवास निरोगी, रोगी, भोगी, और योगी के लिये अमर वरदान है। इसमें किसी को मले ही सन्देह हो, परन्तु लेखक को किंचित भी सन्देह नहीं है। उपवास से निरोगी कभी रोगी नहीं होता, रोगी का रोग चला जाता है, भोगी भोग से मुक्त होकर योग को प्राप्त करता है और योगी परमात्मा के योग से नित्य सास्वत आनन्द को प्राप्त करके कृत कृत्य हो जाता है।"

#### नौरात्रि के उपवास का महत्व

सभी उपवासों में नौरात्रि के उपवास का विशेष महत्व है क्योंकि इसका समय जब आता है तब दोंनों ही बार प्रकृति का रुख (मौसम) बदलता है। प्रथम नौरात्रि में शीत ऋतु की समाप्ति तथा बसन्त ऋतु एवं ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है। उस समय सभी पेड़ पौबों पर नई-नई कोमल पत्तियाँ आती हैं, तथा पुराने पत्ते झड़ जाते हैं। इसी प्रकार से इस समय जो नौरात्रि का उपवास विधि के अनुसार कर लेंगे उनके शरीर की सफाई हो जायगी तथा ६ महीने तक वह स्वस्थ रह सकते हैं। इसी प्रकार दूसरे नौरात्रि में ग्रीष्मऋतु तथा वर्षा ऋतु की समाप्ति होती है तथा शिशिर ऋतु का आगमन होता है। इस समय मी उपवास करने से शरीर की सफाई हो जाती। तथा मनुष्य अपने जीवन में नवीनता पाता है। अतः प्रत्येक मनुष्य को नौरात्रि के उपवास अवश्य करना चाहिये।

#### नौरात्रि में दान का महत्व

नौरात्रि के उपवास काल में दान का विशेष महत्व है। पुरानी कहावत है कि "जो घटे सो वटे जो बटे सो बढ़े" इसका अर्थ है कि जो आहार (भोजन) हमारे करने से बच गया है उसे बांटना चाहिये और जो बाँटा जायेगा वह कई गुना होकर किसी समय मिलेगा उम प्रकार से जो भोजन बचा हुआ बाँट दिया जायेगा तो उस बचे हुये भाजन का सदुवयांग होगा तथा शरीर स्वस्थ रहेगा एवं दीन दुखियों की सेवा में लग जाने से पुण्य का लाम भी मिलेगा। परन्तु दान सुपात्र को ही देना उचित है, कुपात्र को देने से कोई लाभ नहीं मिलता। अतः गरीब-दीन दुखी को ही वह भोजन कराना चाहिये।

## नौरात्रि उपवास काल में विशेष पालनीय नियम

- [१] उपवास काल में ब्रह्मचर्य का पालन कड़ायी के साथ करना चाहिये। यदि ऐसा नहीं किया गया तो शरीर की बड़ी क्षति होती है तथा लाम.की जगह हानि हो जाती है।
- [२] उपवास के समय चलचित्र देखना, नाटक एवं अन्य कोई विल खेलना अच्छा नहीं है। इससे शक्ति क्षीण होती है अतः उपवास के समय विश्राम करें। तथा खाली समय में आध्यादिमक पुस्तकों सामारण-गीना आदि पढ़ें।
- [३] उपवास के समय व्यर्थ वार्तालाप तथा अधिक बात चीत न करें।

## उपवास प्रारम्भ करने से पूर्व

प्रत्येक लम्बे उपवास करने के पहले ३ से ५ दिनों का फलाहार या रसाहार करना आवश्यक है। फलाहार और रसाहार करने से उपवास करने में सुविधा रहती है। शरीर को आवश्यक पीपक तत्व भी मिल जाते हैं। शरीर की सफाई भी अच्छी होती है। उपवास करने में कोई किटनाई नहीं होती है। इसी प्रकार उपवास तोड़ने के बाद भी रसाहार और फलाहार करना आवश्यक होता है। उपवास काल में पाचन शक्ति मन्द पड़ जाती है, इसिलये एकदम मोजन करना हानिकर है। अधिकतर लोग ऐसी भूल करते

हैं कि उपवास के बाद ही तुरन्त सब प्रकार की वस्तुएँ खाने लगते हैं। ऐसा करना स्वास्थ्य के लिये हानिकर हैं। जिस प्रकार चूल्हा जलाने के लिये पहले पतली लकड़ी रखते हैं बाद में मोटी लकड़ी रखते हैं। इसी प्रकार जठराग्नि को प्रजवलित करने के लिये पहले हल्के भोजन रस आदि को लेकर ही भूख को जाग्रत करना चाहिये। उपवास का पूरा पूरा लाभ तभी मिल सकेगा। जब भूख अच्छी लगने लगे तब पूरा भोजन करना चाहिये।

## नौरात्रि व्रत-प्रथम दिन और दूसरा दिन

- (१) ४ बजे जागरण, हाथ मुंह घोकर गरम जल में एक नींबू का रस डाल कर पेट भर कर पियें। ईश्वर प्रार्थना करें।
- (२) मिट्टी के दो पेड़े मुँह में रखकर शौच जायें। शौच में दाँतों को दाबे रहें। शौच न हो तो अधिक देर तक न बैठे रहें। हाथ घो कर अना-मिका अंगुली से मुँह में रखी मिट्टी से दांतों को रगड़ें। दो अंगुलियों से जीम को भी रगड़ कर साफ करें। अच्छी तरह कुल्ला कर डालिये। बाद में यदि दातून करना चाहें तो कर सकते हैं। टूथ पेस्ट का प्रयोग न करें।
- (३) पूर्व की ओर मुंह करके १२ बार सूर्य नमस्कार करें। एक पादासन ३ बार, पादचकासन ११ बार करें। २ मिनट का शवासन करें। पवन मुक्तासन ५ बार, पश्चिमोत्तासन ५ बार, हलासन २ बार, सर्वाङ्गासन १ बार, शलमासन ३ बार, सूर्यासन ५ बार करें। २ मिनट का शवासन करें।
- (४) पेडू पर मिट्टी की पट्टी ३० मिनट।
- (४) बन्द कमरे में सूखी तौलिया से ५ मिनट सारे शरीर को रगड़ें बाद में ठंडे पानी से स्नान करें। स्नान के बाद, गीले तौलिया से अच्छी तरह शरीर को रगड़-रगड़ कर पोर्छें तब कपड़े पहनें।

- (६) प्रातःकाल की धूप में पूर्व की ओर मुंह करके थोड़ी देर बैठ कर मग-वान का भजन करें। रामायण गीता का पाठ करें।
- (७) ९ बजे नींबू शहद पानी एक गिलास लें। प्रत्येक तीन घंटे में लेना चाहिये।
- (द) दोपहर के भोजन में एक पाव उबली सब्जी या कोई एक फळ १ पाव लीजिये।
- (९) ४ बजे शाम को सब्जी का सूप या फलों का रस १ पाव लीजिये।
- (१०) शाम को कुछ मत लीजिये।
- (११) शाम को स्नान करके मगवान का मजन करना चाहिये।
- (१२) रात्रि को ईश्वर प्रार्थना करके सो जांय।
- नोट :-- १ यदि सुविवा हो तो घूप स्नान, स्टीम बाथ लेना अच्छा है यह सुधि-धार्ये किसी पास के प्राकृतिक चिकित्सालय ने भी ली जा सकती हैं।
  - २ नौरात्रि के व्रत में विश्राम करना आवश्यक है कोई कठिन कार्य नहीं करना चाहिये।
  - यदि किसी प्रकार की तकलीफ मालूम दे तो घबड़ायें नहीं एक दो दिन में दूर हो जायेगी।
  - ४ उपवास काल में पानी बराबर पीते रहें। प्रतिदिन दो नींबू का रस अवश्य ले लें। एक दिन में ५ तोला से शहद अधिक न लें। कम-जोरी मालुम होने पर गरम पानी में एक चम्मच शहद और आधा नींबू का रस मिला कर पियें। सिर ददं होने पर एनिमा लेना चाहिये।

#### तीसरा चौथा और पाँचवा दिन

- (१) प्रथम दिन में बताये गये अनुसार सख्या १-२-४-४-७-९-१०-११ और १२ के अनुसार नियम का पालन करें।
- (२) मिट्टी पट्टी छेने के बाद गरम जल में एक नींबू का रस डालकर ऐनिमा छेना चाहिये।
- (३) दिन में केवल नींबू पानी प्रशिलास पियें। ३ बार एक चम्मच शहद डाल कर लिटा करें।
- (४) यदि भूख लगे तो किसमिश मिगो कर लें या फलों का रस १ पाव।
- (४) विश्राम अधिक करें।

#### ६ से १ दिन तक का ऋम

- (१) ऋम नं० २ में नम्बर १ में बताये गये अनुसार करें।
- (२) केवल दिन में ३ बार नींबू शहद पानी, ३ बार पानी और नींबू बाकी ४ गिलास सादा पानी पीयें।
- (३) प्रातः ७ बजे पेडू पर मिट्टी, सादे पानी से एनिमा । घूप में तेल की मालिश करें । तौलिया से रगड कर स्नान करें ।
- (४) विश्राम अधिक करें।

## उपवास का तोड़ना

उपवास करने में जितनी सावधानी रखने की आवश्यकता नहीं होती जितनी उपवास तोड़ने के बाद सावधानी रखने की आवश्यकता है। उपवास काल में पाचन शक्ति मन्द पड़ जाती है, आँतों की मल निष्कासन शक्ति भी कमजोर हो जाती है। इसलिये उपवास तोड़ने में भूल कर भी भारी वस्तुएँ न ली जायें। पहले दिन तो किसी फल के रस 'को लेकर ही उपवास तो इना चाहिए फिर जैसे-जैसे पाचन शक्ति बढ़ती जाय उसी तरह भोजन की माधा को बढ़ाना चाहिए। जितना लम्बा उपवास किया जाय उतनी अधिक सावधानी रखनी चाहिये।

एक सप्ताह तक के उपवास में अधिक सावधानी की आवश्यकता नहीं रहती है। फिर भी उपवास के बाद २-३ दिन तक फलों का रस या सब्बी का सूप ही लेना अच्छा है। जब तक पूर्ण भोजन न हो तब तक एनिमा छन रहना चाहिये।

एकबार एक रोगी ने ५ दिन का उपवास किया परन्तु एनिमा नहीं लिया। उपवास में एनिमा न लेने से मल आँतों में सूख गया। उपवास तोड़ने पर उसने पहले ही दिन ४ रोटी खा ली। रात्रि को उसे श्रीच की हाजत हुई परन्तु शौच नहीं हुआ। मल न निकलने के कारण उसे एकदम चक्कर आ गया और दिल घबराने लगा। हालत अधिक खराब हो गई। दो बजे रात की ही जब उसे २-३ बार गरम पानी का एनिमा दिया गया तो आँतों में क्का मल्क काफी मात्रा में निकला तब उसकी तिबयत ठीक हुई।

उपवास के बाद रोगी को एकदम जोर की भूख लगती है। रोगी का मन जो सामने आ जाता है उसे खाने की इच्छा करता है। परन्तु यह बात विशेष ध्यान रखना है कि उपवास के बाद कभी भी अधिक या जो चाहें वह खालें, ऐसी भूल कभी न करें।

यदि कोई रोगी ऐसा कर ले और उसकी तिवयत खराब हो जाय तो तुरन्त ही गरम पानी का एनिमा देना चाहियें। गरम पानी में नमक नीं बू डाल कर पेट भर पिला कर उल्टी करा देना चाहिये। रोगी को ऐसी भूल को तुरन्त बता भी देना चाहिये।

उपवास काल में भूख नहीं लगती है। जीम पर सफीद पपड़ी जम जाती है। श्वांस, पेशाब में बदबू आती है। जब इस प्रकार के लक्षण रहें तब तक उपवास चलाना चाहिये। शरीर के शुद्ध होने पर स्वयं भूख जाग्रत होती हैं। जीभ लाल हो जाती हैं। मुँह का स्वाद अच्छा हो जाता है शरीर में शक्ति का अनुभव होता है। ऐसी अवस्था आ जाने पर उपवास तोड़ना चाहिये। फिर भी उपवास के बाद कभी भी अधिक न खायें, अधिक खाने से उपवास से अधिक लाभ न मिल सकेगा। कभी-कभी तो हानि भी उठानी पड़ती है।

## उपवास के बाद क्या खायें?

एक दो दिन के उपवास में विशेष ध्यान रखना आवश्यक नहीं है। फिर भी प्रारम्भ में कोई रस या फल लेना चाहिये जो जल्दी पच सकता हो, जिसका पेट पर भार न पड़े।

उपवास तोड़ने के बाद सन्तरे, मौसमी, अंगूर का रस लेना सर्वोत्तम है। किसमिश भिगोकर ली जा सकती है। गाजर, टमाटर पालक सब्जी के सूप भी अच्छे रहेंगे। जहां यह वस्तुएँ नहीं मिलती हों वहाँ चावल का पतला मांड, चोकर का पानी भी दिया जा सकता है।

पूरा भोजन तभी करना चाहिये जब पाचन शक्ति ठीक हो जाय।

उपवास के बाद भी नियमित और प्राकृतिक भोजन करना ही श्रेयस्कर है। मनमानी भोजन करने से पुनः रोग होने की सम्भावना रहेगी।

जितने दिनों का उपवास किया जाय, उतने ही दिन पूरे भोजन के लाने में लगाना चाहिये।

पूरा मोजन जब करने लगें तो एनिमा बन्द कर देना चाहिए। मोजन करते समय एनिमा लेना ठीक नहीं है।

भोजन में हाथ चक्की के आटे की रोटी, छिलके समेत प्राकृतिक ढंग से बनाई गई सब्जी, हाथ कुटा चावल बिना मांड निकाले और ऋतु फलों का ही प्रयोग करना चाहिए। कभी भी अधिक भोजन न करें। बिना भूख के न खायें। बार-बार न खायें।

## उपवास में सावधानी

- (१) उपवास काल में विश्राम करना अत्यन्त आवश्यक है। यह हो सकता है कि आपका शरीर जब विकार रहित हो तो काम भी कर सकते हैं। परन्तु प्रारम्भिक अवस्था में जब शरीर विकार एक्त हो तो आपको आराम करना चाहिये। यदि शरीर में रोग हो तब तो विश्राम करना अत्यन्त आवश्यक है। शरीर को जब मोजन नहीं मिलता है उस समय प्राकृतिक शक्ति शरीर के विकार को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करती रहती है। विश्राम से विकार निकालने का अवसर मिलता है।
- (२) उपवास काल में पानी पीना आवश्यक है। पानी पीने से प्रकृति को विकार निकालने में सहायता होती है। कई मगवत मक्त श्रद्धा और मान्यता के अनुसार निर्जेला व्रत करते हैं और जब व्रत तोड़ते है तो एकदम पानी पीते हैं यह तरीका स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा नहीं है। प्रत्येक २-३ घन्टे के बाद पानी पीना चाहिए। दो एक बार पानी में आधानींबू मिला लेना उत्तम है।
- (३) उपनास काल में सबसे अधिक सावधानी उस समय रखना आवश्यक है जब शरीर में किसी प्रकार का कब्ट हो। शरीर में जो भी कमजोरी या तकलीफ मालूम दे उसे वैर्यपूर्वंक सहन करना चाहिए। यह कमजोरी या कब्ट न खाने के कारण नहीं हैं। शरीर में जो गन्दगी रहनी है उपनास काल में बाहर निकलती है इसलिए थोड़ी देर के लिए कमजोरी मालूम होती है। कमजोरी का कारण मल का उमाड़ है। किसी कमरे को साफ करते समय जो घूल उड़ती है वह घूल झाड़ू लगाने के कारण नहीं है बल्क कमरे में कूड़ा है उसकी घूल है। जब कमरे का कूड़ा बाहर निकल जाय तो कमरा भी साफ होगा और घूल भी नहीं रहेगी। इसी

प्रकार जब शरीर विकार रहित हो जायगा तो शरीर भी शुद्ध होगा और कमजोरी भी चली जायेगी।

- (४) यदि कमजोरी सहन शक्ति के बाहर हो, चलने फिरने में कठिनाई हो तो गरम पानी में शुद्ध शहद एक चम्मच डालकर पीने से कमजोरी दूर हो जायेगी। किसमिश या दाख (मुनक्का) भी पानी में ले सकते हैं। जब शरीर उपवास करने से अधिक कमजोर मालूम दे तो उपवास तोड़ कर रसाहार पर आना चाहिये।
- (प्र) उपवास काल्म में घी की, चीनी की बनी वस्तुओं का प्रयोग न करें, दूध, दही, मट्टा भी नहीं लेना चाहिये।
- (६) उपवास काल में जो भोजन आप नहीं करते हैं उतना भोजन किसी प्राणी को खिलाइये।
- नोट :-- १० दिन से अधिक उपवास करने के लिये किसी प्राकृतिक चिकित्सालय में जाकर करें तो अच्छा होगा।

## समाज की गलत मान्यतायें

मानव शरीर के रोगों का कारण समाज की गलत मान्यतायें हैं। जब तक हजारों वर्ष की गलत मान्यताओं में क्रांतिकारी परिवर्तन न किया आयेगा तब तक समाज को नीरोग रखना कठिन है।

जिन मान्यताओं के आघार पर आज के समाज का ढाँचा खड़ा है उनकी जड़ें इतनी गहरी जम कर बैठी हैं जिनको उखाड़ फेंकना अन्यन्त कठिन कार्य है।

## गलत मान्यताओं का विवेचन

(१) समाज में अधिकांश लोगों की मान्यता है कि भोजन ने ताकत आती है। लोग ऐसा अनुभव करने लगते हैं कि एक दो दिन भी नहीं लायेंग तो काम कैसे होगा शरीर कमजोर हो जायगा। इस प्रकार की मान्यता में किसी को भले ही सहायता मालूम होती हो परन्तु लेखक को यही अनुभव है कि समाज की यह बहुत बड़ी भ्रांति है कि मोजन करने से ताकत आवेगी और मोजन न करने से हम कमजोर हो जायेंगे। अनुभव और प्रयोग में यह बात सिद्ध हो चुकी है कि बिना कुछ खाये भी लोग २५ से ५० दिन तक रह सके हैं और उनका पहले से भी अच्छा स्वास्थ्य रहा है। परन्तु आज के समय समाज को इतनी छोटी बात समझ में नहीं का सकती है।

संसार में जितने रोगी, कमजोर, दुर्बल व्यक्ति दिखाई देते हैं, वह सभी दोनों समय खूब खाते रहते हैं, फिर भी लोग रोगी और दुर्बल क्यों हो जाते हैं। यदि सच्चाई के साथ निरीक्षण किया जाय तो खाने वालों की मृत्यु संख्या अधिक होगी।

## शक्ति का सम्बन्ध भोजन से नहीं भगवान से है

संसार के प्रत्येक मानव का नित्य का यह अनुभव है कि प्रातःकाल से रापि तक जो भी यार्य वह करता है उसमें उसे थकावट मालूम देती है। इस थकावट को कोई भी स्वादिष्ट से स्वादिष्ट मोजन करके कोई दूर नहीं कर सकता। श्रम के द्वारा आई थकावट तभी दूर होगी जब आप सो जायेंगे। सोने से जो शक्ति मिलती है यह किससे मिलती है यह एक विचारणीय विषय है।

मोजन का गम्बन्ध केवल स्थूल शरीर के संरक्षण में है यदि वह प्राक्त-तिक तरीके से किया जाय। यही मोजन यदि स्वाद के लिये किया जाता है तो जिस मोजन से शरीर का संरक्षण होता है वही भोजन शरीर का क्षय भी करता है क्योंकि भोजन में जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है वह उसमें नहीं मिलते हैं। पोषक तत्वों के अभाव में शरीर के अनेकों प्रकार के रोगों की उत्पत्ति होती है। इन रोगों को दूर करने के लिये ही और पोषक तत्वों की पूर्ति के लिये अनेकों प्रकार की दवाइयों का आविष्कार किया गया। परन्तु इन दवाइयों से रोग और रोगियों की संख्या कम नहीं हुई है बल्कि दिनों दिन बढ़ती जाती है।

इस वर्तमान युग में भी राजस्थान में एक सती माता के नाम से प्रसिद्ध हैं जिन्होंने ४५ वर्ष से एक दाना अन्न का नहीं खाया है और न एक बूँद पानी पिया है। फिर भी साधारण नारियों की तरह से सभी कार्य करती रहती हैं।

(२) दूसरी गलत मान्यता आज के समाज में फैली है घन कमाने की। प्रत्येक व्यक्ति घनी होकर भय रहित आराम से जीवन व्यतीत करना चाहता है। अनुभव से यह देखा गया है कि घन पैदा करने के पीछे दिन रात की परवाह न कर के स्वास्थ्य रूपी घन को खो बैठते हैं। जब स्वास्थ्य गिर जाता है तब उसी स्वास्थ्य को लौटाने के लिये पैदा किया घन दवा और डाक्टरों में पानी की तरह खर्च करते हैं। पैसे से आपको दवा डाक्टर मिल सकते हैं परन्तु स्वास्थ्य नहीं मिल सकता है। स्वास्थ्य के लिये तो आपको प्राकृतिक नियमों का पालन करना होगा। प्राकृतिक नियमों की उपेक्षा करना

ही रोग द्वारा प्राकृतिक दण्ड है। घन पैदा करो परन्तु स्वास्थ्य का घ्यान रक्खो। स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो घन पैदा कर सकते हो। यदि स्वास्थ्य ही बिगड़ गया तो घन भी पैदा नहीं कर सकते, बल्कि पैदा किया गया घन स्वास्थ्य के बिगड़ने से घर से बाहर जाने लगेगा। यदि आप स्वस्थ रहकर सुखी रहना चाहते हैं तो इस विज्ञान को अच्छी तरह समझ लें।

- (३) तीसरी मान्यता भारत के धार्मिक त्यौहार हैं। इन त्यौहारों ने मानव समाज को भयंकर रोगों में फँसा दिया है। इससे निकलना साधारण बात नहीं है। जो खाद्य पदार्थ इन त्यौहारों में खाये जाते हैं उनसे मानव का स्वास्थ्य विगड़ता है। खास करके बच्चों के स्वास्थ्य खराव होने का एक यह बड़ा कारण है। इन त्यौहारों में अधिकतर घी, तैल, मिठाई से पदार्थ बनाये जाते हैं एक बार बना लेने पर कई दिनों तक बच्चे खाते रहते हैं। बाजार मे बनी मिठाइयाँ मी इन त्यौहारों में प्रयोग की जाती हैं, जिनके कारण भी स्वास्थ्य खराब होता है। यदि आप अपने परिवार को सदा स्वस्थ रखना चाहते हैं तो सैंकड़ों वर्षों से प्रचिलत त्यौहारों की गलत प्रथाओं को बदलने का प्रयास करें। त्यौहारों के दिन भी उतने ही पदार्थ बनावें जो उसी दिन उपयोग में आ जांय। अधिक दिनों के लिये न बनायें जांय।
- (४) आज के सम्य और शिक्षित समाज में चाय पार्टी, आदि की मान्यतायें चल रहीं हैं जनमें अपार धन मी खर्च होता है और स्वास्थ्य भी खराब होता है। इन पार्टियों की सजावट बहुत अच्छी की जाती है। जिसको देखकर चित्त प्रसन्न हो जाता है परन्तु खाने के पदायें फलों को छोड़ कर बाकी स्वास्थ्य को बिगाड़ने वाले ही होते हैं। यदि इन पार्टियों में प्राकृतिक तरीके से बनाये गये खाद्य पदार्थों का समावेश कियाँ जाय तो सम्य समाज का बहुत बड़ा उपकार हो सकता है। परन्तु आज का शिक्षित समाज इस सत्य को स्वीकार तो करता है परन्तु गलत प्रया को बदलने को तैयार नहीं है। यही कारण है कि धनी और शिक्षित महापुरुषों में भी रोग ने अपना अधिकार जमां लिया है।

## "विस रस भरा कनक घट जैसे"

(५) घामिक मान्यता के आघार पर जो पुण्य के लोभ से मण्डारा किये जाते हैं यह भण्डारा न तो पुण्य देने वाले हैं । संडारा करना गलत नहीं हैं परन्तु भंडारा के नाम पर स्वास्थ्य को विगाड़ने वाली वस्तुएं खिला कर स्वास्थ्य को बिगाड़ने पर क्या पुण्य हो सकता है । यह घारणा बिल्कुल गलत है । सामान्य जनता और शिक्षित समाज भी इसके जाल में फँस जाती है । भंडारों की प्रेरणा अधिकतर वही लोग देते हैं जो समाज के सुघारक हैं । समाज के सुघारक ही यदि अज्ञानी जनता को अज्ञान की ओर ही किसी गलत प्रलोभन से ले जाँय तो फिर समाज का कल्याण कैसे होगा ।

गुरु शिष्य अंघ विघर की लेखा। एक न सुनिह एक निह देखा। हरिह शिष्य घन शोक न हरहीं। सो गुरु घोर नरक मंह परहीं।।

- (६) भारत के सभी जातियों में किसी न किसी वर्त और उपवास करने की प्रथा है। यह उपवास और व्रत स्वास्थ्य की दृष्टि को रखकर बनाये गये थे परन्तु इनका गलत उपयोग के कारण लाभ तो होता नहीं है बल्कि हानि ही होती है। यदि प्राकृतिक तरीके से व्रत और उपवास किये जांय तो मानव का बहुत बड़ा उपकार हो सकता है। इस सम्बन्ध में पहले बतलाया जा चुका है।
- (७) भारत में जो ब्याह आर्षद में भोजन कराने की प्रथायें अथवा मान्यतायें चल रही हैं वह भी रोगों के बढ़ाने में सहायक हैं। काल्पनिक मान के सुख की चाह में घनी लोग हजारों रुपये खर्च करते हैं जो खाद्य पदार्थ ब्याह के अवसर पर बनाये जाते हैं उनमें स्वाद का ही अधिक घ्यान रक्खा जाता है। स्वादिष्ट होने के कारण लोग अधिक खाते हैं और दिन में कई बार भी खाते हैं। घनी लोगों की नकल, गरीब भी करते हैं यद्यपि उनके पास घन की कमी रहती है फिर भी समाज की गलत मान्यताओं के कारण उन्हें भी बारात की खातिरदारी करने के लिये अनेकों प्रकार के स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ बनवाने पड़ते हैं। अनावश्यक खर्च करने के कारण कर्ज हो जाता है जिसका दु:खभार

जीवन भर मानसिक चिन्ताओं में भोगते रहते हैं। खिळाने बाळे को थोड़ा मान तो मिळता है परन्तु खाने बाळों के पेट की तो दुर्दशा हो ही जाती है। जुकाम, खांसी, जबर बादि की शिकायतें तो प्रायः अधिक लोगों का ध्याह के समय ही हो जाती हैं। क्या बाज का सभ्य समाज ऐसी गळत धरणा औं को बदलने को तैयार है? कदापि नहीं फिर मानव समाज के स्वस्थ रहने का सपना देखना भयंकर भूल है। यदि मानव-समाज को स्वस्थ होकर जीना है तो ऐसी गळत मान्यताओं को जड़ से उखाड़कर फेंकना होगा।

# हमारा भोजन

प्राकृतिक नियम के अनुसार मानव का भोजन फलाहार और शाकाहार है। सन्जी भी लोग कम ही खाते हैं। अधिकतर भारत के लोग रोटी, आयल दाल को ही भोजन में मुख्य स्थान देते हैं। बाकी वस्तुओं को भोजन में स्थान नहीं है। घरों में जिस दिन सन्जी या फल खाकर लोग रहते हैं, उम दिन लोग उसे उपवास मानते हैं। यानी आज कृष्ठ खाया नहीं है। कई स्थानों में केवल चावल खाने की प्रथा है, कई जगहों में सत्तू खाकर रहते हैं। फिर भी जो भोजन बनाने और खाने की प्रथायें चल रही हैं यदि उनमें थोड़ा सा मुधार किया जाय तो मानव का बड़ा कल्याण हो सकता है।

इस विज्ञान के युग में मशीन से तैयार किये गये खाद्य पदार्थों के पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। पोषक तत्वों की कमी के कारण ही अनेकों प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। इन्हीं पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लियं दथा खाने की आवश्यकता होती है। यदि खाद्य पदार्थों में पोषक तत्वों को सुरक्षित रखने की प्राकृतिक व्यवस्था हो जाय तो दवा की जरूरत न रहे।

# खाद्य पदार्थों को मत बिगाड़िये

(१) अनाज को हाथ की चक्की में पीसना चाहिये। मशीन में पिसाने से अनाज के पोषक तत्व कम हो जाते हैं। आटा अधिक महीन पिसा न हो, मोटा आटा अच्छा रहता है। पेट साफ करता है। आटे में से चोकर मत निकालिये। चोकर में बी विटामिन होता है। बी विटामिन के अभाव में कब्ज हो जाता है। कब्ज से ही सारे रोगों की उत्पत्ति होती है। चक्की चलाने से नित्य ताजा आटा मिलता है। महिलाओं के गर्भाशय की मालिश होती है। गर्भाशय के दोष पूर्ण होने से गर्भ में जब बच्चा होता है उसके शरीर का अच्छा निर्माण नहीं हो पाता है। मशीन के आटे में ई विटामिन का अभाव हो जाता है।

- (२) मशीन का चाक्क ही अधिक लोग खाते हैं। हाथ कुटा चावल मिलता ही नहीं है। मिलेगा तो लोग पसन्द भी नहीं करेंगे। यदि हाथ कुटा चावल मिले तो उसी का प्रयोग करना चाहिये। चावल से मांड़ बिल्कुल न निकाला जाय। मांड़ निकालने से चावल पोषक तत्व रहित हो जाता है। जितना चावल हो उससे दूना पानी डालने से चावल ठीक बन जाता है। चावल को भी अच्छी तरह चवाकर खाना चाहिये। चावल के साथ थोड़ा बूट (चना) भिगोया हुआ मिला दिया जाय तो मात चबाकर खाया जाता है।
- (३) दाल को छिलका समेत (समूची) बनानी चाहिये। रात को भिगो दें, पकाने में सुविधा रहेगी। दली दाल से छिलका निकल जाता है छिलका स्वास्थ्य के लिये अत्यन्त लामकारी होता है।
- (४) सब्जी ताजी और हरी होनी चाहिये, जिन सब्जियों के छिलके खाये जा सकते हों उन्हें छिलके समेत ही बनाना चाहिये। काटने से पहले घो लेना चाहिये।
- (५) फल भी ताजे हों जहाँ तक ऋतु फल मिलें उन्हीं का प्रयोग करना चाहिये। बाहर के फल कच्चे आते हैं उनसे उतना लाभ नहीं मिलता है।
- (६) सब्जी, दाल में मसाले का प्रयोग बिल्कुल न किया जाय। नमक, हल्दी, और जीरा डाल सकते हैं। लाल मिर्च की जगह हरी मिर्च का प्रयोग करें।

(७) भोजन के साथ दही मट्टा का प्रयोग करना अत्यन्त हितकारी है। एक गिलास मट्टा (छाछ) भोजन के अन्त में लेना चाहिये। दूध २५-३० मिनट बाद लिया जाय।

नोट: - ऊपर बताये गये खाद्य पदार्थों का विशेष विवरण आगे पढ़िये।

मांस, मछली, अंडा, प्याज, लहसुन, मिठाई का प्रयोग बिलकुल न किया जाय। यह वस्तुयें स्वास्थ्य के लिये अत्यन्त नुकसान दायक हैं।

भोजन में रोटी कम, सब्जी फल की मात्रा अधिक रखनी चाहिये। रोटी से तीन गुना सब्जी फल होनी चाहिये।

# सात्विक-राजसी-तामसी आहार

निरोगिता, शक्तिवर्द्धन, दीर्घायुष्य आदि सतोगुणी शक्तियों की प्राप्ति हेतु मात्विक मोजन लेना चाहिये। सात्विक मोजन क्या है ? यह निम्नलिशित गीता के श्लोक से स्पष्ट हो जाता है।

## सात्विक आहार

आयुः सत्ववलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनः ।१७।८

रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हृद्या आहाराः सात्विकप्रियाः ॥

अर्थ: - आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बहाने बाले ऐवं रसयुक्त चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय हो ऐसे आहार सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं।

व्याख्या:—आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य और प्रीति को बढ़ाने के लिय चार प्रकार का आहार १—रस्याः २—िस्निग्वाः ३—िस्थरा ४—ह्द्या मं कौन-कौन सी खाद्य वस्तुएँ आती हैं उन्हें जानना जरूरी है अन्यथा प्रत्येक प्रकार के खाद्य पदार्थों का गलत अर्थ लगाकर तथा गलत ढंग से प्रयोग करने के कारण उपर्युक्त लामों से बंचित तथा रोग शोक से छुटकारा नहीं प्राप्त हो सकता। अतः इसके लिये निम्न उदाहरण से समझे।

रस्याः—सब तरह के फल, सब्जियाँ तथा गाजर, टमाटर, सेव, सन्तरा, मौसम्मी, खीरा, ककड़ी इत्यादि जिनमें प्राकृतिक रस भरा मिलता है, ऐसी रसदार खाद्य वस्तुएं इस•श्रेणी में आती हैं।

स्निग्धा:—दूब, दही, मक्खन, तिल, गरी गोला, बादाम, मूँगफली, सोयाबीन आदि पदार्थ जिनमें चिकनाई की मात्रा होती है वे वस्तुएं स्निग्धा की श्रोणी में आती हैं।

स्थिरा: - पत्येक प्रकार के अन्न गेहुँ चना चावल आदि । जिन पदार्थी

को ग्रहण करने के बाद बहुत समय तक उसका सार शरीर के लिये टिकाऊ हों तथा भोजन करने के बाद अधिक देर तक स्थिरता का अनुभव किया जा सके वे खाद्य पदार्थ स्थिरा हैं। वैसे भी इन अनाजों में, फल, सब्जियाँ, तथा दूध, दही, तिल, नारियल आदि की तुलना में अधिक टिकाऊपन है। यह अधिक दिनों तक स्थिर रखे भी जा सकते हैं, जल्दी खराब नहीं होते। इसलिये यह स्थिरा की श्रोणी में आते हैं।

हृद्या: — जिस खाद्य वस्तु को देखने मात्र से खाने की किंच उत्पन्न हो तथा साफ सुथरी तथा पवित्र हो उसे "हृद्या" कह सकते हैं।

विश्लेषण: — उपरोक्त चार प्रकार के खाद्य पदार्थ यदापि गान्तिक हैं परन्तु इन्हें भी तलने, भूनने, अधिक पकाने, कम पकाने, भाषा से अधिक खा लेने, व्यक्ति की आवश्यकता एवं प्रकृति के अनुकूल-प्रतिकृष्ठ का विचार किये बगैर खा लेने पर सात्विक होते हुए राजस-तामस के प्रभाव वाले ही हो जाते हैं। उदाहरणार्थ — दूध सात्विक है और आयु सत्व, बल बुद्धि निरोगिता, प्रदान करने में अमृत तुत्य ही है परन्तु किसी हैजा की दशा में पड़े हुये रोगी के लिये क्या वह अमृत सिद्ध हो सकता है? कदापि नहीं। अतः यहाँ यह विचार करना पड़ेगा कि वस्तु सात्विक होते हुये भी व्यक्ति की प्रकृति के विपर्तित देने से वह राजश—तामस प्रभाव की हो सकती है। खाद्य पदार्थ के उपयोग के तरीके यदि गलत हैं तो वस्तु सात्विक होते हुये भी उसका प्रभाव (प्रतिक्रिया) सात्विक नहीं हो सकता।

भारतवर्ष में बाजार की सड़ी गली बासी मिठाइयाँ, हलुआ, पूड़ी, पकीड़े आदि गरिष्ठ पदार्थ जो कि ठूँस-ठूँस कर खाये जाते हैं वह अधिक हानिकर होते हैं परन्तु गलत मान्यताओं के कारण लोग इन पदार्थों को खासे हुये अपने को शाकाहारी कहला कर गौरव समझते हैं। प्रत्येक खाद्य पदार्थ को किस प्रकार प्रयोग किया जा सकता है उसके प्रयोग विधि मात्रा आहार ग्रहण कर पचाने की पात्रता आदि के अनुसार मोजन सात्विक—राजस एवं तामस का प्रमाव वाला बताया जा सकता है।

पुराने विचारों के अन्य परम्परा वादी लोग लान-पान के विषय में केवल छुआ-छून, जानि-पानि कच्नी-पानी आदि के विचारों को अधिक महत्व देते हैं। लाने पीने की सामग्री के गुण-जागुण तथा उनकी शुद्धता बनाने की विधि प्रविध पर ध्यान नहीं दत । दूसरी तरफ नई रोशनी के लोग आहार शुद्धि के विचार को ही ढकांसला मानते है, अतः जो कुछ स्वादिष्ट लगे और फैंजन के अनुकृल हो. उम पदार्थ के लाने पीने से कोई परहेज नहीं करने। इसलिये आहार की दशा बहुत बिगड़ती जा रही है जिसके परिणाम स्वरूप आयु बल, एवं स्वास्थ्य क्षीण हो रहे हैं, नाना प्रकार के रोगों की मरमार है। इसी कारण बृद्धि राजगी-जागगी हो रही हैं और देश में दुःल का साम्राज्य है। अतः लाग्न पदार्थ का स्वरूप सान्विक हो इसके लिये बनाने की विधि, लाने की मात्रा, लाने वाले व्यक्ति के अनुकृल प्रकृति आदि इन समस्त बातों का विचार करके आहार ग्रहण किया जाय तभी उसका परिणाम सादिवक होगा।

#### राजसिक मोजन

कट्बम्ल लयणात्युष्णतीक्षण रूप्तविदाहिनः । बाहारा राजसभ्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः । १७।९

अर्थ: - कटु (कड़्ुवे) खट्टे, लवणयुक्त, बहुत गरम, तीखे, रूखे, दाह-कारक और दुःख चिन्ता तथा रोग को उत्पन्न करने वाले आहार के पदार्थ राजस पुरुष को प्रिय होते हैं।

व्याख्या: — आयुर्वेद में कटु का प्रयोग काली मिर्च, लाल मिर्च, लह-सुन, प्याज, आदि पदार्थी के लिये किया गया है।

अम्ल: -- (खट्टे) जैसे इमली, आम की कच्ची खटाई, अचार आदि खट्टे पदार्थ जो भोजन के साथ मिलाकर खाये जाते हैं। चावल, रोटी, आलू भी अम्ल कारक हैं।

लवण युक्तः — (नमकीन) जितने प्रकार के भी नमक से तैयार वस्तुएं

#### हैं, वे सभी लवणयुक्त हैं।

अत्युष्ण :— 'बहुत गर्म) जैसे चाय, दूघ या जो भी भोजन या स्वाद्य पदार्थ अथवा पेय पदार्थ जो शरीर के तापमान से ज्यादा गरम लिया जाना है वह अत्युष्ण है। बहुत गरम भोजन करने के परिणाम से ही अलगर होता है।

तीक्ष्ण: - (तीखे) लाल या हरा मिर्च यह तीखा होता है।

रक्ष: - भुने हुये अथवा सूखे हुये पदार्थ जैसे माड़ में भुने अञ्चलसन्तू, भुँजी मूँगफली, चने, चावल आदि।

विदाहिन: — (दाह कारक) जिसको खाते ही दाह (गरमी) पैदा हो जैसे राई, लौंग, दाल चीनी, जायफल तथा कई प्रकार के गरम-नेज मसाले। जिनके प्रयोग से पेट में दाह पैदा हो जाता है इन आहारों के सेवन से दुःख चिन्ता और रोग उत्पन्न होते हैं।

#### तामसिक आहार

यातयामं गतरसं पूर्ति पर्युं पितं च यत् । उच्छिप्टमपि चामेध्यं मोजनं तामसिप्रयम् ॥ १७।१०

अर्थ: -- जो भोजन अधपका, रस रहित, दुर्गन्य युक्त, वासी और उच्छिष्ट हैं तथा जो अपवित्र भी है, वह भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है।

व्याख्या: -- अधपका-- जिस मोजन के बनाने में तुटी रह गई हो।

गतरसं :--जिनका रस (पोषक तत्व) सूख गया हो या स्वाद बिगड़ गया हो जैसे फल सब्जियाँ सूख जाते हैं, सड़कर स्वादहीन हो जाते हैं।

दुर्गन्ध युक्त: — प्याज, लहसुन, बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, शराब, ताड़ी जिसमें स्वतः दुर्गन्ध है तथा खाने वाले के शरीर, श्वांस, पसीने आदि से मी बदबू आती है।

बासी: - अधिक दिनों का पकाकर या बनाकर रखे हुये खाद्य पदार्थ बिस्कुट, मक्खन, डिब्बे में बन्द सभी खाद्य पदार्थ आदि जो कई कई दिनों की बनाई हुई दुकानों में बिकती हो सभी बासी खादा है।

उच्छिष्ट: - जूठा, अपवित्र का अर्थ जिसे हिसा अन्याय, ऋष्टाचारी तरीके से प्राप्त किया हो। ऐसे तामियक भोजन से मनुष्य का नैतिक पतन हो जाता है।

विश्लेषण:—उपर्युक्त श्लोंकों के मावों से स्पष्ट है कि कोई भी वस्तु किस विधि से प्राप्त की गई है यदि प्राप्त करने की विधि हिंसा और श्रव्टाचार की है तो सात्विक श्लेणी का पदार्थ होता हुआ भी उसका परिणाम तामिसक होगा जैसे चोरी किया धन कभी भी सात्विक बुद्धि वाला नहीं बन सकता। उसका प्रभाव गलत ही पड़ेगा। अतः मोजन की वस्तु मात्र के सात्विक होने से उसका प्रभाव सात्विक नहीं होगा, बित्क उसे कैसे प्राप्त किया गया है ? कैसे पकाया गया है ? कितनी मात्रा में खाया गया है ? तथा खाने वाले व्यक्ति के प्रकृति के कितना अनुकूल है आदि सभी बातों से सात्विक राजसी एवं तामिसक आहार का चुनाव हो सकता है।

जब तक प्रत्येक घर में प्राकृतिक तरीके से भोजन बनाने और करने का सुधार न होगा, तब तक मानव समाज निरोग नहीं रह सकता है।

—लेखक

जिसे हवा, पानी और अन्न का परिमाण समझ में आ गया बह अपने शरीर पर जितना अधिकार रख सकता है उतना डाक्टर कैभी भी नहीं रख सकता।

—महात्मा गाँधी

## भोजन में तीन मूलें

भूल का परिणाम ही दुःख है। जब तक जीवन में भूल रहती है तब तक दुःख रहता है। दुःख को सदा के लिये दूर करने के लिये जीवन में भूलों का मिटाना ही मानव का परम पुरुषार्थ है। शरीर में रोगों की उत्पत्ति का कारण भी भूल है। इन भूलों का अधिकांश लोगों को तो ज्ञान भी नहीं है जिन्हें ज्ञान है वह आदत आशक्ति के कारण बदलने में कठिनता का अनुभव करते हैं।

हमसे सबसे पहली भूल यह होती है कि हम बिन भूल के खाते हैं। अधिकाँश लोग घड़ी का समय देखकर मोजन करते हैं भूल हो या न हो। किसी को कार्यालय जाना है वह भी इसलिये भोजन कर लेते हैं कि नहीं खायेंगे तो कमजोर हो जायेंगे, कार्यालय में काम नहीं कर सकते हैं। अनुभय से देखा गया है कि जो लोग बिना भूल के भोजन करके कार्यालय जाते हैं एक दो घन्टे बाद, पेट में भारीपन, खट्टी डकार आना, गैस बनना, शरीर में सुन्ती खादि अनेकों शिकायतें उत्पन्न होती हैं। इन शिकायतों को दूर करने के लिय लोग दवाओं का प्रयोग करते हैं। दवा से कुछ दिन आराम भले ही मालूम दे परन्तु ऐसी भूलों के कारण ही मानव कठिन रोगों का शिकार होता है। यदि भूल लगने पर ही मोजन किया जाय तो स्वतः ही अनेकों रोगों से बनाव हो सकता है।

दूसरी भूल यह होती है कि स्वाद वश अधिक खा लेते हैं। अधिक खाना भी रोग को अरजेन्ट तार देना जैसा है। अधिक खाने से खाद्य पदार्थी की बरवादी और स्वास्थ्य की क्षति होती है। प्राकृतिक भोजन विज्ञान के आधार पर पेट का चौथाई हिस्सा खाली रखना चाहिये।

पेट में जब भोजन पहुँच जाता है, उसके पचाने के लिये आमाशय में एक प्रकार का पाचक रस निकलता है जो भोजन में मिलता है। आमाशय में भोजन इघर से उघर पलटता है तभी उसकी परिपक्व किया होती है। अधिक भोजन करने से भोजन को पलटने को स्थान नहीं मिलता है। इसलिये प्रकृति कच्चा मोजन ही छोटी आंत में उतारती है या कै होती है। जिससे स्वास्थ्य खराब हो जाता है तो मोजन करते समय इस बात का ध्यान रखना होगा कि अधिक न खायें।

हम इस बात को किस प्रकार समझें कि भोजन अधिक हुआ है। इसका ऐक सरल परीक्षण है कि एक बार के भोजन करने के बाद बिना किसी शिका-यत के ५ घण्टे में भूख लग जानी चाहिये। यदि ५ घण्टे में भूख नहीं लगे तो समझना चाहिये कि भोजन अधिक हो गया है। दूसरी बार भोजन की मात्रा को कम करना चाहिये और अधिक खाने पर एक समय का भोजन छोड़ देना चाहिये। एक बार भोजन करने के बाद ७ घण्टे तक पानी के अतिरिक्त कुछ भी न लें।

छोटे बच्चे ३ घण्टे, बड़े बच्चे ४ घण्टे, और पुरुष तथा महिलाएँ ७ घण्टे तक बीच में कुछ न खायें।

भोजन के सम्बन्ध में तीसरी बात ध्यान रखना है कि बार-बार भोजन न करें। बार-बार भोजन करने से पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है। भोजन ठीक से परिपक्व नहीं हो पाता। यह भूल बाल्यावस्था से ही होती है। छोटे बच्चों को दिन में कई बार खाने की जो आदत है उससे अनेकों रोगों की उत्पत्ति होती है। कहीं-कहीं बड़े लोग भी गलती कर जाते हैं। लोगों के आग्रह वश कई बार खा लेते हैं। इस प्रकार की भूलों का सुधार मानव के जीवन में यदि हो जाय तो भयंकर रोगों से स्वतः रैक्षा हो सकती है।

#### भोजन के आवश्यक नियस

## मोजन करने के पहले अवश्य की जिये

- १—एक घन्टे पहले एक गिलास जल अवश्य पियों, आघा नींवू का रस डालना अच्छा है।
- २---हाथ, पैर, मुंह को अच्छी तरह घो लीजिये। पैरों को घोने से जठरान्नि का मुख खुल जाता है।

- ३—भोजन पाल्थी (सुखासन) लगाकर या कागासन में करें, लकड़ी की चौकी पर भोजन करना बहुत उत्तम है। कुशा या चटाई के आसन पर बैठकर भोजन करना चाहिये।
- भोजन के पूर्व कोई भूखा हो तो उसे भी भोजन जरूर करावें।
- ५—भगवान का भोग अवश्य लगावें । भोग लगाते समय निम्न मन्त्रों का उच्चारण करें ।

अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देह माश्चितः। प्राणापान समायुक्तः पचाम्यनं चतुर्विवर्म्।। त्वदीय वस्तु गोविन्दं, तुभ्यमेव समर्पितम्। ग्रहण समरूगे भूत्वा प्रसीद परमेश्वराः।।

तुमहि निवेदित भोजन करहीं । प्रभु प्रसाद पट भूषण घरही ।।

- ६—मोजन प्रारम्भ करने के पहले एक घूँट पानी अवस्य पियें।
- ७—मोजन में पाँच तुलसी पत्र रिखये। नित्य प्रयोग करने से मलिरिया नहीं होता है।

## भोजन करते समय ध्यान रिखये

- १--भोजन मौन और शांत होकर करें।
- २ भोजन में अधिक पदार्थ न हों तथा ताजा मोजन ही करें।
- ३---पहले फल खाइये।
- ४—खूब चबाकर लायें, ग्रास पानी की तरह जब हो जाय तब निगलें।
- ५-पहले सूखी रोटी खाइये, जब रोटी पिंस जाय तब सब्जी सादि अन्य वस्तुएं खायें।
- ६— भोजन के समय पानी न पियें आवश्यकता हो तो १-२ घूँट पी सकते हैं। रूखा मोजन हो और पहले पानी न पिया हो तो पीना चाहिये।
- ७-चावल को भी खूब चबाकर खायें।

- खटाई मिर्च मसाला प्रयोग न करें, हरी मिर्च ले सकते हैं।
- ९—मोजन के अन्त में एक गिलास महा, (छाँछ) लेना अच्छा है।
- १०—मोजन के अन्त में कड़ा फल खाना चाहिये इससे दांत साफ और ठीक रहते हैं।
- ११-- मोजन में सब्जी और फल की मात्रा अधिक रक्खें।
- १२—मोजन के २५-३० मिनट बाद दूध पीना चाहिये। रात को सोते समय दूध पीना स्वास्थ्यप्रद नहीं है।

#### भोजन के बाद जवश्य करें

- १—हाथ घोते समय मुँह में पानी भर कर २०-२५ छींटे देकर आँखें अवश्य घो डालें। इससे आँखो की रोशनी बढ़ती है।
- २ मोजन के बाद लघु शंका (पैशाब) अवश्य करें। यूरिक ऐसिड निकल जाता है जिससे स्वास्थ्य ठीक रहता है। गैस के रोग में लाभ होता है।
- ३ -- मोजन के बाद मिट्टी से दांतों को मंजन करके साफ करें।
- ४--- भोजन के बाद एक काली हर्र मुँह में डालकर चूसने से पाचन शक्ति बढ़ती है। तथा भोजन शीघ्र पचता है।

गैस के रोगी को लाभ होता है।



बज्रासन से बैठने

- ४—भोजन के बाद = स्वांस बाएं, १६ चित्त लेटकर, ३२ दाएं तरफ से लेना चाहिये।
- ६—मोजन के बाद बांया स्वर बन्द करने से पाचन शक्ति बढ़ती है।
- ७—भोजन के बाद ३० मिनट तक बज्जासन से बैटना चाहिये। इससे भोजन के पचने में सहायता मिळती है।
- ५-भोजन के एक दो घन्टे बाद पानी अवश्य पियें।

#### भोजन के बाद न करें

- १—मोजन के बाद कठिन श्रम न करें। श्रम करने से शरीर कमजीर हो जाना है किसी प्रकार का व्यायाम न करें।
- २—रात्रि भोजन के तीन घन्टे बाद ही स्त्री पुरुष का संग होना चाहिये तुरन्त करने से स्वास्थ्य को हानि होती है।
- ३--बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू आदि का प्रयोग न करें।
- ४ भोजन के बाद तुरन्त पढ़ना लिखना ठीक नहीं है।
- ५— मोजन के बाद गीत गाना, व्याख्यान देना भी उचित नहीं है। पाचन शक्ति कमजोर होती है। व्याख्यान देने वाछे या तो बाद में भोजन करें या दो घन्टे पहले भोजन कर लें।

## पानी पीने का समय

- १—प्रातःकाल शौच जाने के पहले, मुँह को साफ करके ताजा या गरम पानी पेट भर कर पीना चाहिये। आघा नींत्रू का रस मिला लेना अति उतम है।
- २-भोजन के १ घन्टे पहले और दो घन्टे बार्द, शौच जाने के प्रथम पानी अवस्य पीना चाहिये।
- ३--फल खाकर, श्रीच होकर, मोजन के बाद तुरन्त पानी न पियें।
- ४— वृत और उपवास के दिनों में हर दो घन्टे में एक गिलास पानी पीना आवश्यक है। पानी पीने से शरीर का विकार पेशाब से निकलता है।

- ५--ज्वर या रोग की अवस्था में पानी अवश्य पीना चाहिये।
- ६--गरमी के दिनों में ठंडा जल बराबर पीते रहना चाहिये। पेट में पानी रहने मे लूलगने का डर नहीं रहता है।
- ७--अधिक जोर की प्यास लगी हो तो एक बार में अधिक पानी न पियें, पहले थोड़ा पियें, थोडी देर बाद फिर पानी पियें।
- सफर से चलकर, थकावट में पानी थोड़ी देर ठहर कर पियें।
- ९-- शयन करने से पहले एक गिलास पानी पीना अच्छा है।
- १०- पानी में नीवू शहद के अतिरिक्त कुछ न मिलावें।
- ११ पीने का पानी शुद्ध और साफ हो। पीने के पहले देख लो कोई वस्तु पानी में गिर न गई हो।
- १२--पानी की जगह चाय, कोको कोला, सिकंजी आदि पीना ठीक नहीं है।
- १३ उपवास या ब्रत के दिनों में तथा साधारण तौर पर एक गिलास पानी में एक चम्मच मधु मिला लेना अच्छा है।
- १४ बर्फ का अधिक ठंडा पानी न पिये।

## भोजन कैसे पचता है

हम जो कुछ खाते हैं। शरीर में उसे पचा कर आत्मसात करने की क्षमता रहती है। परन्तु जब हम पाचन शक्ति के सम्बन्ध में ज्ञान नहीं रखते हैं तो मोजन करने में भूल कर जाते हैं। इन्हीं भूलों के कारण जब हमारी पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है। भूख न होने पर भी हम शरीर में त.कत लाने के लिये कुछ न कुछ खाते रहते हैं। यदि मानव को भोजन कैंसे पचता हैं इसकी संक्षिप्त जानकारी हो जाय ता भूल का सुधार हो जाय। भूल के सुधार से रोग अपने आप चला जायगा और हम सदा स्वस्थ्य रहेंगे।

हम रोटी, चावल, आलू, केला, जिनमें चिकना पदार्थ (कार्बोहाइड्रेट) होता है उसका पाचन मुँह से प्रारम्भ होता है। मोजन को यदि अधिक देर तक चवाया जाय तो भोजन में लार मिलती है लार के मिलने से कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जाता है। यदि भोजन को ठीक से न चबाया जाय तो कार्बी-हाइड्रेट का पाचन फिर आँतो को करना पड़िगा। इसलिय भोजन को अच्छी तरह चबाकर खाना चाहिये।

दांतों से चबाकर जब मोजन पेट में पहुंचता है तो उसके पचने में शीझता होती है। यदि मोजन चबाया न गया तो मोजन के बड़े टुकड़ों को पेट में गलने में देर होती है। अधिक सख्त पदार्थ तो और अधिक देर में पचते हैं।

भोजन जब पेट में पहुंच जाता है। आमाशय से ३० मिनट के बाद रस निकल कर भोजन में मिलता है। यही रस भोजन को पचाने का कार्य करता है। जिस प्रकार पानी में पड़ी दाल जब पानी गरम होता है ती गलने लगती है। उसी प्रकार पित्ताशय की अग्नि से आमाशय का मोजन गरम होता है। मोजन की वस्तुएं सब गलने लगती हैं और आमाशय से निकले रम के साथ घुल मिल जाती हैं। जिस प्रकार चीनी, नमक, पानी में मिलकर एक होते हैं उसी प्रकार मोजन के पदार्थ अमाशय के रस के साथ एक हो जात हैं। प्रत्येक दो तीन मिनट में भोजन अमाशय में इचर से उधर पलटता रहना है। जितंना रस परिपक्व होता है, उतना रस पेट से छांटी आँत में उतर जाता है। छोटी आंत में इस रस के चुसने के लियं ब्रुस होते हैं वह रस को चूस कर जिगर में भेजते रहते हैं। जिगर में यह रस फिलटर यानी छनता है। छनकर पित्ताशय में जाता है। मित्ताशय में फिर रस को परिपक्व किया जाता है। पिताशय का रस फेंफड़े में जाता है। भोजन का बचा हुआ माग जो शरीर के योग्य नहीं होता है, छोटी आंत से बड़ी आंत में चला जाता है जिसे मल कहते हैं। एक बार का किया भोजन १८ से २४ घन्टे के अन्दर शरीर के बाहर निकल जाय तमी समझना चाहिये कि मोजन की पाचन किया ठीक है, यदि अधिक समय लगे तो कब्ज समझना चाहिये। यदि दिन में कई बार पाखाना जाना पड़े तो पाचन शक्ति ठीक नहीं है बिना पचा हुआ मोजन निकलता है। ऐसे अवसर पर भोजन बन्द कर फलों का रस या मद्रा का प्रमोग लामकारी सिद्ध हुआ है।

#### पाद रिखये

- (१) रोटी, चावल, आलू, केला, आदि खूब चबाकर खाइये।
- (२) मोजन के समय पानी न पियें, पाचन किया देर से होती है। एक घन्टे पहले या दो घन्टे बाद पियें।

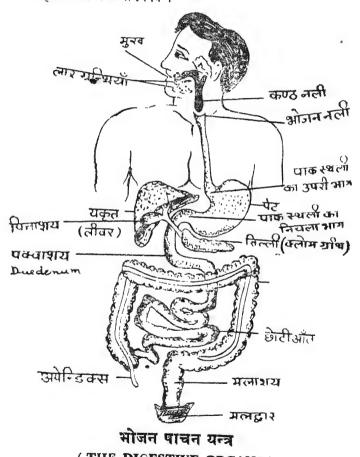

(THE DIGESTIVE ORGANS)

- (३) घी, तेल की बनी वस्तुएँ देर से पचती हैं क्योंकि चिकनाई का पाचन पित्ताशय में होता है।
- (४) एक साथ अधिक वस्तुएं न खाइये।

### कब्ज़ का कारण, गलत भोजन

. कब्ज शब्द का अर्थ है कब्जा अर्थात जो शरीर पर कब्जा कर छे। जिस प्रकार से एक चोर तुम्हारे घर पर घुम आये और आप सभी को उरा धमका कर तुम्हारे सामने तुम्हारा सामान चुरा छे जाय। उसी प्रकार से जीम रूपी चोर के वशीभूत होकर हम कब्ज को निमन्त्रण देते हैं। कब्ज रहने के मुख्य कारण गळत वस्तुओं का मिश्रण, गळत ढंग से खाद्य पदार्थों को बनाना, गळत ढंग से खाना एवं श्रम का अभाव होना है।

शरीर में जितने प्रकार के रोगों की उत्पत्ति होती है, उसका मुख्य कारण कब्ज है। जब शरीर में किसी प्रकार का रोग होता है, तब समझते हैं कि मुझे रोग हुआ है और उसकी चिकित्सा करते रहते हैं। जैसे किसी वृक्ष कां डाली काटते रहें और जड़ में पानी खाद देते रहें तो वृक्ष हरा बना रहता है। यदि जड़ को काट दिया जाय तो सारा पेड़ ही सूख जाता है। इसी प्रकार यदि कब्ज को दूर कर दिया जाय तो सारे रोग अपने आप चले जाते हैं।

#### गलत भोजन

गलत मोजन, अधिक मोजन और श्रम के अमाव में कब्ज होता है। मारतवर्ष में रोटी, चावल, दाल का मुख्य मोजन है। मशीन का पिसा महीन आटा, मशीन का छटा कन रहित चावल, बिना छिलके की दाल, उसमें भी आटे से चोकर अलग कर देना; चावल से मींड़ निकाल देना, दाल को खूब मल-मलकर घोना, सब्जी का छिलका निकाल देना, भुजिया बनाने के लिये पत्ती वाले साग को उबाल कर पानी फेंक देना और खूब घी, मिर्च मसाले से मूनकर खाना, इसी गलत भोजन से आंतों में मल रुकता है। रुका हुआ सल रक्त दूषित कर देता है। जिससे अनेक रोगों की उत्पत्ति होती है। भोजन के

पदार्थों में मिर्च, मसाला चीनी मिठाई होने के कारण पेट मर कर खाने की आदत बन जाती है। यही सब आदतें कब्ज का मुख्य कारण हैं। इसके कारण आँतों की दुर्दशा होती है।

चोकर, चावल के कन माँड़ में सब्जी के छिलकों में, तथा हरी पत्ती वाले साग में मल के त्याग करने की अपूर्व शक्ति पाई जाती है। इनमें कुछ ऐसे पोषक तत्व पाये जाते हैं जो शरीरें के लिये अत्यन्त उपयोगी होते हैं। अतः स्वस्थ रहने के लिये आटे से चोकर न निकालें, चावल से कन और माँड़ न निकालें, सब्जी का छिक्क का और पानी न फेंके, अधिक मिर्च, मसाला, घी, तेल डाल कर न खाइये, इन थोड़े से नियमों से आप को सभी रोगों में लाम होगा।

#### कब्ज की पहचान

(१) भूख न लगना। (२) शरीर में मुस्ती रहना। (३) शौचं की हाजत बनी रहना, शौच जाने पर थोड़ा सा मल निकलना। (४) शौच में अधिक देर लगना। (४) पेट में भारीपन। (६) सिर में दर्द होना। (७) वायु का बढ़ना। (८) कभी-कभी घबड़ाहट होना। (९) अन्य रोगों की उत्पत्ति।

#### कब्ज के न होने की पहचान

समय पर अच्छी भूख लगना जिसमें भूख की व्याकुलता न हो। दो बार शौच हो जाना, शौच जाने के ५ मिनट पहले हाजत हो और उस हाजत को हम रोक न सकें। शौचालय में बैठते ही पूरा मल गोल रस्सी की माँति निकल जावे, मल न कड़ा हो न पूतला हो। शौच में अधिक जोर न लगाना पड़े। पूर्ण शुद्ध शौच की पहचान तो यह है कि गुदा द्वार में मल चिपका न रहे। यानी उसे साफ करने की आवश्यकता न हो।

## शौच की हाजत को रोकना

अक्सर देखा जाता है कि कभी-कभी शौच की हाजत होने पर हम उसकी उपेक्षा कर जाते हैं अथवा बस आदि में बैठे होने के कारण भी हाजत को रोकना पड़ता है। हाजत होने पर रोकेने से आँतों में मल रुक जाता है। भांतें फूलकर बड़ी हो जाती हैं अथवा अधिक देर तक मल आंतों में पड़ा रहता है, तो सूख जाता है, जिसके कारण शौच के समय पूरी सफाई नहीं हो पाती है। यहीं से कब्ज का प्रारम्भ होता है। जब कभी आंतों में मल रुकेंगा प्रकृति इसकी सूचना सिर दर्द के रूप में देती है। दूसरी सूचना भूख बन्द कर देती है परन्तु मनुष्य दोनों की उपेक्षा करता है। जिससे कब्ज बढ़ता जाता है और कब्ज के साथ साथ रोग भी बढ़ते जाते हैं।

जब कभी सिर में भारीपन हो तो यह समझना चाहिये कि आंतों में मल हका हुआ है। आंतों में रुके हुए मल की सफाई करने का प्रयास करना चाहिये इसकी विधि आगे बताई जायेगी कहावत है कि ''आंत भारी तो माथ भारी।''

#### मल विसर्जन

शौच में बैठने की भारतीय पद्धति ही सर्वोत्तम है, इससे मल त्याग करने में विशेष सुविधा होती है। कब्ज नहीं होने पाता आधुनिक कुर्सी या कमोड का तरीका उत्तम नहीं है।

जो भोजन हम करते हैं उसका मल १ द से २४ घंटे तक बाहर निकल जाना चाहिये। इससे अधिक मल के रुकने से कब्ज हो जाता है। इसकी परीक्षा इस प्रकार की जा सकती है. एक दिन दोपहर के भोजन में हरी पत्ती वाले साग खाइये और दूसरे दिन यदि १ द से २४ घन्टे के अन्दर मल का रंग हरा रहे तो समझना चाहिये कि कब्ज नहीं है इससे अधिक देर से आने पर कब्ज है। ऐसा समझना चाहिये। मल में किसी प्रकार की दुर्गन्घ नहीं होना चाहिये। कब्ज में जुलाब

कब्ज के लिये किसी प्रकार का जुलाब लेना हितकर नहीं है क्योंकि जुलाब की दवा मुंह से खाई जाती है और मल बड़ी आंतों में रकता है। जुलाब लेने पर लाम के स्थान पर हानि ही होती है। मल को साफ करने के लिये एनिमा से बढ़ कर अन्य कोई दूसरा उपाय नहीं है।

### कब्ज में एनिमा

कब्ज में एनिमा लामकारी है। परन्तु एनिमा का प्रयोग थोड़े ही दिन

करना चाहिये। अधिक दिन एनिमा का प्रयोग करना हानिकर भी हो जाता है। उपवास या रसाहार के अवसर पर एनिमा का प्रयोग करना हितकर है। भोजन करते हुये जो शौच होने के लिये एनिमा लेते हैं उन्हें एनिमा की आदत पड़ जाती है। उनकी आंतें कमजोर पड़ जाती हैं। एक दो दिन एनिमा का प्रयोग करना लाभप्रद ही होता है।

#### कब्ज दूर करने के उपाय

साधारण कब्ज तो फलाहार अल्पाहार से ही दूर करना अच्छा है। जुलाब की जगह अमद्भद, बेल, पपीता, पके आम, सेव, हरी पत्ती के साग खाना अच्छा है इससे शोच साफ हो जाता है। दस पन्द्रह दिन खाने से कोई हानि नहीं होती, बड़ा ही लाम होता है। पेट मर खा सकते हैं। गाजर कब्ज को दूर करने के लिये रामवाण है। पुराना से पुराना मल गाजर निकाल देती है। कब्ज को दूर करने का सरल तरीका

- (१) प्रातःकाल सूर्योदय के एक घन्टे प्रथम उठ जाइये। हाथ मुंह घोकर मिट्टी से दांत मांज कर ताम्र या मिट्टी पात्र में रखा हुआ जल पियें। यदि शौच की हाजत न हो तो नगर के बाहर शुद्ध वायु में टहलने चले जाइये और वहीं शौच जायें। यदि शौच की हाजत हो तो शौच होकर २-३ मील टहलिये।
- (२) जलपान में, गाय के दूध का मट्ठा, मुनक्का एक छटाँक, रात के भीगे हुये बेल का शरबत, अमरूद, पपीता, अथवा अन्य कोई रसदार फल लें १० बजे भोजन करना हो तो केवल नींबू, शहद पानी लें।
- (३) दोपहर के भोजन में, चोकर समेत आटे की रोटी, साग छिलके समेत सलाद ऋतु फल खूब चवाकर खाइये।
- (४) चार बजे शाम को फल, फलों का रस, सब्जी का सूप, बेल का शरबत कोई एक वस्तु लीजिये।
  - (५) शाम को ७ बजे दलिया, सब्जी फल लीजिये।
- (६) पद्मासन से आव घन्टे नित्य बैठने से कब्ज में आशातीत सफ-लता मिलती है।

- (७) चार आने भर गंगा की बालू पानी के साथ छेने से कब्ज दूर होता है।
  - (=) अंक्रित चना खूब चबाकर खाने से लाम होता है।
  - (९) गेहं का चोकर ५ तोला नित्य खाने से कब्ज दूर होता है।
- (१०) सर्वांगासन, मत्स्यासन, हलासन, सूर्यं नमस्कार, भारातानन, शलभासन और शवासन करने से लाम होता है। किसी योगी से गीख कर करें।
- (११) पेडू पर मिट्टी ३० मिनट के लिये रातू को सोते समय या प्रात:काल टहलने के पहले या बाद में चढ़ाने से लाम होता है।
- नोट:—तीन चार माह तक उपर्युक्त नियमों का पालन करने से आशातीत लाभ होगा।

### कब्ज में खाने योग्य पदार्थ

अनाज :—गेहूं, चना, बाजरा, मकई, ज्वार का आटा, हाथ चक्की का पिसा हो, चोकर समेत हो कुछ मोटा हो। रोटी बनाने के तीन घन्टे प्रथम गूँ घकर रख दिया जाय। पत्ती वाले साग, पालक, बथुआ, चौलाई, मंथी को पीसकर उसके रस से आटे को गूँघे तो अच्छा है। गेहू और चना को कच्चा १४ घन्टे भिगो दें, २४ घंटे मोटे कपड़े में बांधकर टाँग दें, जब अंकुर निकल आवे तब खूब चबा-चबाकर खाना चाहिये। अंकुरित गेहूं का दिलया भी खाना अच्छा है।

पत्ती वाले साग की माजी:—पालक, बयुआ, चौलाई, लाल साग, गाजर का पत्ता, मेथी, शलजम व सरसों के पत्तो, मूली, इनको काटने के पहले खूब अच्छी तरह घो लेना चाहिये। काटने के बाद घोने से पोपक तत्व कम हो जाते हैं। पकाकर केवल हल्का नमक, हल्दी, जीरा डालकर खाना चाहिये। इनके पानी को नहीं फेंकना चाहिये।

साग: -- लौकी, तुरई, नेनुआ, परवल, टिन्डा, गाजर, टमाटर, पत्ता गोभी, पपीता। फल: —अमरूद, आम चूसने वाले, पपीता, ककड़ी, खीरा, खरबूजा, सेव, नासपाती, शरीका, सन्तरा, मौसभी आदि ताजे फल उपयुक्त हैं।

सूखे फल: --अंजीर, खुमानी, मुनक्का, किसमिश, खोपरा (गोलागरी) खजूर, बेल लेना ठीक हैं। खजूर को छोड़कर सभी मेवा १२ घन्टे पहले पानी में भिगोकर लेना चाहिये।

दाल: --- मूँग की समूची दाल रात को भिगोकर खानी चाहिये।

महा: --- गाय के दूध का पतला महा लेना अच्छा है, खट्टा न हो।

नोट: --- दाल और रोटी की मात्रा कम रहे। सब्जी और फल की मात्रा ७५

प्रतिशत भोजन में रहे। दूध और घी तो पूर्ण कब्ज ठीक होने पर
लेना चाहिये।

न खाने लायक पदार्थ: — चीनी, चीनी की बनी मिठाई, घी, तेल के बने पदार्थ, चोकर रहित मशीन का आटा, कन और मांड़ रहित चावल, मैदा के बने विस्कुट आदि; चाय, लैमन, काफी, सोडा वाटर, मैंस का दूघ, घी, खालू, अरुई, कटहल, बैगन, दही की लस्सी, केला, बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू यह सब वस्तुएं न खायें।

विशेष पदार्थ: — नीबू और नीबू जाति के जो भी फल हों वह सदा खाये जा सकते हैं। घनियाँ, पुदीना, अंगूर के पत्ते की चटनी हमेशा खा सकते हैं।

## भोजन पाचन-मल निष्कासन को गति एवं उनकी विभिन्न दशायें

गहरा रंग—नाश्ते का सूचक है। विन्दी रंग—दोपहर के भोजन का सूचक है। हत्का रंग—शाम के भोजन का सूचक है।

> जलपान प्रवजे सुबह । फल-फलों का रस या नीबू शहद पानी या १ गिलास मट्ठा ।



दोपहर के भोजन के बाद १ बजे दिन खूब जोर की भूख लगे तभी खायें घड़ी देख कर न खायें। आधा भोजन कच्चे फल सब्जी का करें।



शाम के भोजन के बाद ६ बजे शाम, नाश्ते का और दोपहर का भोजन बड़ी आत में पहुँच चुका है।

नाश्ते का मल निकलने की दशा में है।



१० बजे रात, नाश्ते का भोजन रात को सोने जाने के पहले निकल गया है। शाम का भोजन बड़ी आँत में आना आरम्भ हो गया है।



नाश्ते के पहले दिन दोपहर का भोजन निकलने की तैयारी में है।



नाश्ते के बाद, पहले दिन शाम का भोजन निकलने की तैयारी में है।



## एक दिनी कडज

भोजन पाचन ठीक क्षेन होने तथा मल का निष्कासन ठीक से न होने के कारण कब्ज हो जाता है। ऐसी दशी में उपवास ,करें एनिमा अवश्य ले लें। एक दिन के कब्ज में शिर में दर्द होता है।



# कब्ज से आंतों की दुर्दशा

कब्ज रहने पर आँतों की बहुत ही बुरी दशा हो जाती है। इससे अनेक रोगों की उत्पत्ति हो जाती है। अतः कब्ज होने पर फौरन कब्ज दूर करें। इसका इलाज पीछे देखें। बार-बार कब्ज की दवा लेने से आँतें खराब हो जाती हैं।



# कुछ जानने योग्य बातें

- १—शंख बजाने से फेफड़े फूलते हैं, प्राणायाम भी हो जाता है महिल्य समी नाड़ियों में तनाव आता है। हार्ट, जिगर, क्लोम आदि पन्त्र सबल होते हैं। स्वांस और टी० बी० टांसिल के रोग नहीं होते हैं।
- २ रूब्राक्ष की माला पहिनने से हार्ट, ब्लड प्रेसर और चेचक के रोगों में लाभ होता है।
- ३ -- हरी घास पर नंगे पैर टहलने से आँखों की रोशनी बढ़ती है।
- ४— सफेद चन्दन और शुद्ध केसर लगाने से आँखों के रोगों में लाभ होता है। चन्दन की सुगन्ध से दूषित कीटाणु शरीर में प्रवेश नहीं करते हैं। मोतियाबिन्द नहीं होता है।
- ५—असली सिन्दूर (डेले वाला) गाय के घी में एवं नारियल के तैल में मिलाकर महिलाएं बिन्दी लगावें या माँग में सिन्दूर मरें तो मोतियाबिन्द न होगा।
- ६ वेजीटेबिल घी खाने से आंखों की रोशनी कम होती है। मशीन का आटा, चावल और वेजीटेविल घी खाने से मोतियाबिन्द की शिकायत हो जाती है।
- ७ रबड़ की चप्पल पहिनने से आँखों की रोशनी कम होती है एक्जिया भी हो जाता है।

- खड़ाऊँ पहिनने से वीयं दोष नष्ट होते हैं।
- ९---क्शा या शद्ध मृगचर्म में बैठने से बवासीर में लाभ होता है।
- शौच में सदा ठंडा पानी ले जाना चाहिये, गरम पानी हानिकर होता है।
   पेचिस और बवासीर, काँच निकलती हो उसमें ठंडा पानी लामदायक है।
- ११--सिर पर कभी गरम पानी न डालें।
- १२-केवल गाय के दूध घी खाने से चेचक नहीं होती है।
- (३—गाय के गोबर के कन्डे पाथने से महिलाओं को टी∙ बी० नहीं होती है।
- १४—गाय के दूध में एटामिक रेडिएशन से रक्षा करने की अद्भुत शक्ति है। अगर गाय के घी को आग पर डाला जाय, जिसे भारत में हवन करना कहते हैं, वायु मण्डल में एटामिक रेडिएशन का प्रभाव बहुत कम हो जायगा।

मकान के ऊपर गाय के गोवर से यदि लीप दिया जाय तो मकान के अन्दर रेडिएशन का घुसना बहुत कम हो जायगा।

- १५—श्रावण मास मे मेंहदी की हरी पत्ती को पीसकर हाथ और पैर में महि-लायें लगावें तो प्रसूत का रोग नहीं होगा।
- १६--बाल्यवस्था में दाहिने कान के ऊपर की नश में छेद कराकर बाली पहि-नने से हानिया से रक्षा होती है।
- १७--- शुद्ध सोने के जेवर पहिनने से कैन्सर से रक्षा होती है।
- १८—बायें हाथ की अनामिका अंगुली में तांबे की अंगूठी पहिनने से बवासीर की रक्षा होती है।
- १९-तांबा और क्शा पानी में डालने से पानी शुद्ध होता है।
- २०--गरम दूध, चाय आदि का प्रयोग तांबे में न करें, जहर हो जाता है।
- २१—भोजन के साथ ५ पत्ती तुलसी के खाने से मलेरिया से रक्षा होती है।
- २२ पैर गरम, पेट नरम, सिर को ठंडा रखें।
- २३—रात्रि के अन्त में जल, भोजन के अन्त में मट्टा, और दिन के अन्त में दूध पीना चाहिये।

- २४ गर्भावस्था में या दूध पिलाने बाली महिलाओं को ब्रह्मचर्य का पाल**न** करना चाहिये।
- २४ -- मैथन करके तुरन्त बच्ने को दूध पिलाने से सूखा रोग हो जाता है।
- २६ मानिक धर्म में नारी को ठण्ड में बचाना चाहिये। नीचे कम्बल विछा-कर गोना चाहिये।
- २७ मैथन के पहले मरसों का तैल, शुद्ध शहद, फिटकरी छंडा पानी, लगा लेने से गर्भ नहीं टिकता है। बाद में गरम पानी का डूस लेना अच्छा है। पेशाब करने से भी गर्भ नहीं रहता है।
- २५—चक्की चलाने वाली महिलाओं को मासिक धर्म की शिकायत नहीं होती है।
- २९—दक्षिण की ओर पैर करके मोने से हार्ट में बुरा असर पड़ता है। पूर्व या उत्तर की ओर पैर करें। मृत्यु के समय पैर दक्षिण की ओर कर देने से शरीर जल्दी छूटता है।
- ३० मकान का दरवाजा, चूल्हा, दक्षिण की ओर न करें।
- ३१ -- मोजन, पूर्व या उत्तर की ओर मुँह करके किया करें।
- ३२ स्नान और मोजन लकड़ी की चौकी पर करें। स्नान के बाद खड़ाऊँ पहनिये।
- ३३ -- तखत पर सोने से मेरू दंड सीघा रहता है स्वास्थ्य के लिये लामकारी है।
- ३४ अत्यन्त हर्ष शोक के अवसर पर भोजन न करें। स्वास्थ्य के लिये हानिकर है।
- ३४ ग्रहण, टेलीवीजन, सिनेमा को देखने से आँखों को नुकसान पहुँचता है।

# भोजन बनाने की प्राकृतिक कला सीखें

भोजन बनाने में जो प्राकृतिक भूलें हैं यदि उनका प्राकृतिक तरीके से सुधार हो जाय तो मेरा विश्वास है कि मानव समाज स्वस्थ्य रह सकता है। भोजन बनाने के पदार्थ, भोजन बनाने की कला और भोजन करने कराने की जो पुरानी आदतें हैं वह इतनी गलत हैं। जब तक आप प्राकृतिक चिकित्सा का साहित्य न पढ़ों तथा किसी प्राकृतिक चिकित्सालय में रह कर स्वयं अनुभव न करें तब तक आप क्रों अपनी भूल का ज्ञान ही न होगा। जब तक भूल का ज्ञान न होगा तब तक आप सुधार करने की बात नहीं सोच सकते हैं। इसलिये यदि आप अपने परिवार को सुखी और स्वस्थ बनाना चाहते हैं तो मैं आपको शुभ सम्मत्ति देता हूं कि आप कुछ समय निकालकर किसी प्राकृतिक चिकित्सालय में एक माह रहें वहाँ पर प्राकृतिक तरीके से भोजन बनाने की कला का ज्ञान प्राप्त करें, जितने दिन वहाँ रहें उतने दिन उसी प्रकार के भोजन का अम्यास करें। इससे आपको आधिक शारीरिक, मानसिक लाभ होंगे।

अपने घर पर एक छोटा सा प्राकृतिक चिकित्सा का पुस्तकालय बनावें, कुछ उपचार के सामान भी रखें। साधारण तौर पर आप एनिमा, मिट्टी पट्टी कटिस्नान, धूपस्नान, लपेट का ज्ञान प्राप्त कर लें। इतना करने पर आप देखेंगे कि आप दवा डाक्टर से बचे रहेंगे।

इस पुस्तक में मैंने जो कुछ लिखने का प्रयास किया है वह अनुभव और प्रयोग के आधार पर ही लिखा है। भोजन बनाने, करने, तथा खाद्य पदार्थों के सम्बन्ध में इस बात का ध्यान रखा गया है कि वर्तमान प्रणाली में जो प्रथायें चल रही हैं उनमें थोड़ा सुधार यदि कर दिया जाय तो मानव का बड़ा उपकार होगा।

# दवा की जरूरत क्यों पड़ती है

भोजन बनाने की जो प्रचिलत प्रथायें हजारों वर्ष से चली आ रही हैं उनमें यदि विज्ञान से खोज की जाय तो शरीर संरक्षण के लिये जो पोषक तत्व मिलने चाहिये उनका अमाव रहता है जब शरीर में पोषक तत्वों का अधिक अमाव हो जाता है उस समय शरीर विकार युक्त हो जाता है। विकार युक्त शरीर में रोगों की उत्पत्ति होती है। शरीर से विकार को निकालने का काम जब प्रकृति करती है उससे जो कष्ट होता है उसे मानव महन नहीं कर पाता है। इस कष्ट को शीघ्र दूर करने के लिये व्याकुल हो जाता है और दवाओं का सहारा लेता है। दवाइयाँ थोड़ी देर के लिये पोषक तत्व देती हैं जिनका अभाव भोजन करते समय होता है। पोषक तत्वों के मिलने से दवा में जो लाम होता है वह तभी तक रहता है जब तक आप द्वा लेते हैं। दवा बन्द की वैसे ही फिर रोग आया। ऐसे लाखों रोगी हैं, जो वरावर दवा खाते रहते हैं फिर भी उनका रोग नहीं जाता। इसका मूल कारण यह है कि मनुष्य जो भोजन करता है वह पोषक तत्व से रहित करता है। आप स्वयं विचार करें कि दवा रोज खाना पसन्द करेंगे कि प्राकृतिक तरीके से बनाया हुआ मोजन। यदि आप प्राकृतिक तरीके से नित्य भोजन करने का अभ्यास कर लें तो फिर दवा लेने की जरूरत ही नहीं है। भोजन में ही दवा मिलती रहेगी।

बहुत से लोगों की यह गलत घारणा वन गई है, कि प्राकृतिक मोजन में स्वाद नहीं रहता है। स्वाद तो जीम की आदत खराव होने के कारण नहीं आता है। मैं अपने अनुभवों के आघार पर कह रहा हूँ कि जिन्होंने एक वार भी प्राकृतिक मोजन का अभ्यास किया है उन्हें उसी में स्वाद आता है। मिर्च मसाले आदि के मोजन उन्हें उसी प्रकार खराब लगते हैं। जैसे मिर्च मसाला खाने वालों को प्राकृतिक मोजन बे-स्वाद लगता है। यह जीम के अभ्यास पर है। तथा भूख पर निर्भर है। जब जोर की भूख लगती है, तब विना नमक मिर्च मसाले का भी मोजन अच्छा लगता है। इसलिये यह कहना कि प्राकृतिक भोजन में स्वाद नहीं है, यह गलत घारणा है। हम अपनी गलत आदतों को बदलना नहीं चाहते केवल प्राकृतिक चिकित्सा और प्राकृतिक मोजन को दोप देते हैं। मेरा अनुभव है कि प्राकृतिक मोजन में स्वाद और स्वास्थ्य दोनों मिलेगे। गलत भोजन में केवल स्वाद ही मिलेगा, स्वास्थ्य नहीं। स्वास्थ्य के

लिये डाक्टरों के पास जाना पड़ेगा। डाक्टर के पास दवा मिलती है स्वास्थ्य नहीं मिलता है।

किसी डाक्टर से आप पूछे कि आपकी दवा में क्या है। डाक्टर बतायेगा कि हमारी दवा में फासफोरस, सलफर, कैलिशयम बी०, ए०, सी० विटामिन आदि हैं। अब आप विचार करें कि इन पोषक तत्वों की शरीर में कमी
क्यों हुई। पोषक तत्वों की कमी का कारण है कि हमारे भोजन के जो पदार्थ
हैं वह पोषक तत्वों से रहित हैं। आटा से चोकर निकालने से, चावल से कन
और माँड़ निकालने से बी० विटामिन की कमी हो जाती है। सब्जी से खिलका
निकालने से ए० विटामिन की कमी होती है। दानेदार चीनी खाने से कैलिशयम
की कमी होती है। धूप का सेवन न करने स डी० विटामिन की कमी होती है।
टमाटर को आग पर पका कर खाने से सी० विटामिन की कमी होती है। यदि
भोजन में इस बात का ध्यान रखा जाय कि खाद्य पदार्थ के पोषक तत्व नष्ट
न होने पावे तो आपको दवा की जरूरत नहीं रहेगी। इसलिये भोजन बनाने
का ज्ञान प्रत्येक परिवार में प्राकृतिक तरीके से होना चाहिये।

# मनुष्य का मुख्य भोजन

शहर के निवासी अधिकतर गेहूँ की रोटी खाते हैं। कभी-कभी शौक से बाजरा, ज्वार, चने की रोटी खाना पसन्द करते हैं। गाँव के लोगों को गेहूँ कम मिलता है मोटा अनाज ही खाते हैं।

भारतवर्ष में अनादि काल से खेती करने का तरीका प्राकृतिक ही रहा है। कृषि के साथ गो पालन की प्रथा भारतवर्ष की बहुत पुरानी रही है। भारतवासी यदि पृथ्वी माता कहते. हैं तो गौ माता भी कहते हैं। इन दो माताओं का आपस में कितना गहरा सम्बन्ध है। श्री भगवान कृष्ण ने गौ पालन के कार्य को ही लेकर एक व्यापक आन्दोलन माखन चोरी के रूप में प्रारम्भ किया था किसी ने कहा है कि मनुष्य गो वंश के बिना नहीं रह सकता, गौ मनुष्य के बिना भी रह सकती है। गाय के गोबर से जो अनाज उत्पन्न होता है, वही स्वास्थ्य के लिये उपयोगी होता है। आज कल कृषि में जिन रसायनिक खादों का प्रयोग अविक अन्नोत्पादन की दृष्टि से किया जा रहा है यह रसाय-निक खादों का उत्पन्न किया अनाज स्वास्थ्य के लिये स्वास्थ्यप्रद नहीं होता है। अमेरिका से आया हुआ गेहूँ, चावल खाने में वह स्वाद नहीं देता है जो गाय के गोबर से उत्पादन अनाज से होता है।

अनादि काल से भारतवर्ष की जमीन गोवर की खाद के कारण वेकार नहीं हुई है। रसायनिक खादों के प्रयोग से जमीन की उर्वरा शक्ति दिनों दिन क्षीण होती जा रही है। इसिलये कृषि के साथ गौ पालन के कार्य को जोड़ना चाहिये। तभी गेहूँ आदि अनाज स्वास्थ्य के लिये स्वास्थ्रयप्रद मिल सकते हैं। इस वैज्ञानिक युग में शुद्ध खाद्य पदार्थों का मिलना किठन हो गया है। घनी बनने की आसक्ति ने खाद्य पदार्थों को विगाड़ दिया है। घन पैदा करने के पीछे मानव इतना अंघा हो गया है कि जीवन के अमूल्य स्वास्थ्य रूपी घन को खो रहा है। स्वास्थ्य रूपी घन के चले जाने पर घन के रहने पर भी मुख नहीं रहता है।

भारत में मनुष्य का सबसे प्रधान भोजन रोटी चावल दाल है। सन्जी और फलों की गिनती भोजन में नहीं हैं। घी, दूध केवल ताकत के लिये खाना है। इस प्रकार की विचार धाराओं में सत्य नहीं दिखता है। रोटी बनाने की जो प्रचलित प्रथायें चल रही हैं उनमें प्राकृतिक चिकित्सा के सिद्धान्त के अनु सार शिक्षण की आवश्यकता है।

# हाथ चक्की का आटा

्मारत वर्ष में घर-घर चक्की चलाने की पुरानी प्रथा थी। जब घर में चक्की चलती थी उस समय लोग बहुत कम बीमार पड़ते थे। जब से मशीन से अनाज पिसने लगा तब से रोगों की वृद्धि हो गई।



बुद्धिमान वैज्ञानिकों ने इस बात को स्वीकार किया है कि जब तक

हाथ चक्की का आटा और हाथ कुटा चावल का प्रयोग नित्य के खाद्य पदार्थों में न किया जायगा तब तक स्वास्थ्य को उन्नति करने वाला मोजन नहीं मिलेगा।

यदि परिवार के सभी स्त्री पुरुष १०-१५ मिनट आटा चक्की चलाने का दैनिक नियम बना लें तो नित्य शुद्ध ताजा आटा रोटी के लिये मिल सकता है। "जो खाये वह पीसे जो पीसे वह खाये" यह सिद्धांत परिवार में चलना चाहिये। चक्की चलाना जीवन विज्ञान है शुद्ध आटा भी मिलता है और सारे शरीर की कसरत भी होती है।

महिलाओं के लिये चक्की चलाना, दही विलोना, घान कूटना एक विज्ञान है। वर्तमान समय में महिलाओं का श्रम रहित जीवन रोगों की उत्पत्ति का कारण है। गाँव में रहने वाली महिलाओं को रोग कम होते हैं शहरों में अधिकतर महिलायें रोगी रहती हैं।

चक्की के चलाने से महिलाओं के गर्भाशय में व्यायाम होता है। जो नारियां बराबर आटा चक्की चलाने का अभ्यास रखती हैं उनकी सन्तान स्वस्थ उत्पन्न होती है। आप स्वयं विचार करें कि मानव शरीर ९ महीने माँ के गर्भ में रहता है। यदि गर्भाशय ही खराब हो माँ का ही स्वास्थ्य खराब हो तो ९ महीने जिस बच्चे के शरीर का निर्माण गर्भाशय में होता है वह कैंसे स्वस्थ रह सकेगा। बच्चों के स्वास्थ्य के लिये तथा परिवार के स्वास्थ्य के लिये एवं अपने को भी सदा स्वस्थ रखने के लिये चक्की चलाना आवश्यक है।

परिवार के प्रत्येक व्यक्ति नित्य नियम के अनुसार यदि १५ मिनट चक्की चलावें, आधा किलो अनाज नित्य तैयार कर लें इससे शुद्ध ताजा आटा तो मिलेगा ही, साथ ही शारीरिक व्यायाम भी हो जायगा। कब्ज जो सभी रोगों की जड़ है वह कभी नहीं होगा।

श्री बद्रीप्रसाद जी गुप्त एवं रणवीर सिंह जी, उरई निवासी स्वयं गित्य चक्की चलाते हैं। कब्ज और एग्जिमा जैसे रोगों से छुटकारा हो गया। मशीन के आटे के पोषक तत्व अधिकांशतः नष्ट होते हैं। आप देखेंमे कि मशीन का आटा कितना गरम हो जाता है। हाथ चक्की का आटा गरम नहीं होता है। मशीन का आटा एक दिन का १५-२० दिन खाते रहते हैं हाथ चक्की का नित्य ताजा आटा मिलता है जहाँ चक्की चलाने में नित्य थोड़ा परिश्रम पड़ता है इससे सब से बड़ा लाभ यह होता है कि हम रोगों के शिकार नहीं होते हैं दवा और डाक्टरों के खर्च की बचत होती है।

# महापुरुषों की सम्मत्ति

मेरी आप से प्रार्थना है कि मिलों के स्थापित होने पर भी अनाज घर पर पीसोंगे। आप यह कह सकते हैं कि मिल आपका आटा दस पैसे में पीसेगी। परन्तु दस पैसे रोज की बचत एक साल में ३६) की होती है। यदि आपके गाँव में २५० परिवार हैं तो यह बचत नव हजार रु० साल की होगी। हाथ चक्की के न चलाने से परिवार के लोग आलसी बनेंगे, मशीन का पिसा आटा खाने से रोग उत्पन्न होगा।

बीस हजार की आवादी वाले गाँव में यदि प्रति व्यक्ति आद्य सेर अनाज को जोड़ा जाय तो एक वर्ष में नव्बे हजार मन अनाज खर्च होगा। यदि १) मन पिसाई जोड़ी जाय तो गांव से केवल पिसाई में ४५००००) रु० प्रति वर्ष बाहर चला जायगा। मशीन में अनाज पिसाने से प्रति मन आधा सेर अनाज बर्बाद हो जाता है जो एक वर्ष में ११२५ मन होता है। मारत वर्ष जैसे गरीब देश में वहाँ इस प्रकार अनाज की बचत की जा सकती है। हाथ चक्की आटे की रोटी और हाथ कुटा चावल खाने से देश की गरीबी मिटेगी और लोगों का स्वास्थ्य मी ठीक रहेगा। स्वास्थ्य ठीक होने से देश का उत्पा-दन भी बढ़ेगा और धन की बचत भी होगी।

## गरीबों की मदद करने का तरीका .

यदि आप स्वयं चक्की चलाने में असमर्थता का अनुभव करते हों तो बेकार रहने वाली महिलाओं को, विधवाओं को एक चक्की मंगा कर दीजिये और उनसे अपना अनाज पिसवाइये। इस तरह आप को शुद्ध ताजा आटा मिल जायेगा और बेकार रहने वाली महिलाओं को रोजी मिलेगी। एक महिला यदि एक घंटे में तीन सेर अनाज हाथ चक्की से पीस लेती है तो ६ घंटे में १० सेर अनाज पीस सकती है। यदि चार आने सेर की पिसाई घनी लोग दे दें तो एक दिन में कम से कम ४) ५० कमा लेगी। गरीबों की सहायता करने का यह अच्छा तरीका है।

# हाथ-पिसे आटे का महत्व डा० किशनलाल अग्रवाल, जयपुर

विज्ञान का उदय मनुष्य की सहायता के लिये हुआ था जिससे कि वह अपने जीवन को ठीक ढैंग से चला सके; परन्तु उचित संतुलन के अभाव में विज्ञान का स्वयं मनुष्य के जीवन पर ही आक्रमण करने लग गया है। इसका एक बहुत छोटा सा उदाहरण हम यहाँ दे रहे हैं—

मारतवर्ष में हर घर में हमारे भोजन का सबसे अधिक प्रमुख और स्थूल पदार्थ आटा है, चाहे वह गेहूं का हो, बाजरे, चने, जौ, जवारी या अन्य किसी अनाज का हो। देश के एक सिरे से दूसरे सिरे तक घूम आइये, आदिवासी क्षेत्रों में यह आटा मशीन से पीसा जाता है। कहीं तो यह मशीन बिजली से चलती है, कहीं तेल से, कहीं भाप से और कहीं पानी के तीव्र प्रवाह के वेगसे। इसी देश में एक वह जमाना था जब हर घर में पत्थर की छोटी-बड़ी चित्कर्यां होती थीं और हर सबेरे गाँव के हर घर में चक्की की मधुर गूंज के साथ गृहिणी का उससे भी मधुर संगीत सुनाई देता था। वह जैसे एक बीते युग की बात हो गई है। चारों ओर मशीन के पिसे आटे का राज्य महामारी की तरह से प्रसारित हो चुका है।

सामान्यतः लोग मिल-पिसे और हाथ-पिसे आटे का महत्व नहीं समझते। हमने कई ऐसे लोगों को देखा है जो वैज्ञानिक प्राकृतिक चिकित्सक होने का दावा करते हैं और कहते हैं कि मिल का आटा यदि मोटा पिसा हो तो कोई हानि नहीं है। यह ठीक नहीं है। इस वैज्ञानिक अज्ञान के जमाने में सम्यता की कसौटी ही यह है कि आप यंत्र के अत्याचार को सहते जाइये, वरना आपको दिक्यानूसी, पुराणपंथी कह कर आपकी उपेक्षा की जायेगी। आटे का महत्व तीन दृष्टियों से है। यहाँ हम कहना चाहते हैं कि आटे के प्रश्न को हमें तीन दृष्टियों से देखना होगा। पहली दृष्टि है सर्वोदय विचार की जिसके एक अंग के रूप में प्राकृतिक चिकित्सा प्रतिष्ठित हुई है। दूसरी दृष्टि आहार-शास्त्र की है जो प्राकृतिक चिकित्सा का मूल आधार है और तीसरी दृष्टि शरीर-विज्ञान की है जो हमें यह बताती है कि मनुष्य के शरीर के विविध अंग और तत्व किस प्रकार शक्ति-संचय करते हैं।

सबसे पहले हम यह समझ लें कि प्राकृतिक चिकित्सा आज के भारत की महात्मा गान्धी की देन है। यह चिकित्सा-पद्धति उनके बताये विकेन्द्रित समाज में ही पनप सकेगी। इसमें मनुष्य और पशु-शक्ति के अलावा दूसरी शक्तियों का प्रयोग वस्त्र आदि आवश्यकताओं की पूर्ति में ही होगा।

आहार-शास्त्र की दृष्टि से हाथ-पिसे आटे का बड़ा महत्व है। हमारे देशवासियों का संकल्प है — जिजीविषेत् शतं समाः। हम सौ वर्ष जियेंगे। जो भी अन्न खाते हैं उसकी शक्ति को यदि नष्ट कर देंगे तो कभी भी उनका संकल्प पूरा नहीं होगा मिलों में गेहूँ की स्निग्धता और उसका विटामिन 'ई' प्रायः नष्ट ही हो जाता है; क्योंकि प्रायः छोटी मिलों में ही आटा पीसने वाला पत्थर एक मिनट में चार सौ चक्कर लगाता है, जबिक हाथ की चक्की एक मिनट में सिर्फ तीस चक्कर लगाती है। अतः मिल की चक्की से गिरते हुये आटे की बोरी में यदि तुरन्त हाथ डाल दिया जाय तो वह जल जाएगा, फफोले पड़ जाएँगे। उस आटे को फैलाकर ठंडा करना पड़ता है।

विटामिन 'ई' मनुष्य की देह में रज और वीर्य की पुष्टि करता है। यह बात घ्यान ! देने की है कि विटामिन 'ई' गेहूँ के मीतर के तेल में रहता है। इस तेल के जल जाने पर गेहूँ वैंसे ही बेकार हो जाता है जैसे कि पानी उत्तर जाने पर मोती। इस तेल को बनाये रखने के लिये गेहूं की पिसाई में गर्मी पैदा नहीं होना चाहिये। जन्म से ही रोगी और दुबंल सन्तान यदि पैदा होती है तो समझ लीजिये कि यह उस सम्यता का प्रताप है जिसमें आलस्य का देवता हमें मिल का आटा खाने की प्रेरणा देता है। मिल-पिसा आटा खाने वाली स्त्रियाँ 'ई' विटामिन से वंचित रहकर श्वेत प्रदर और पुरुप वानुक्षीणता

की ओर घीरे-घीरे अग्रसर होते हैं। मिल-पिसा आटा खाना निर्जीव खाने जैसा है। सारहीन भोजन से सुखी जीवन की आशा करना मृगतृष्णा है।

आहार-शास्त्र में रस और स्वाद का भी बड़ा महत्व है। रस और स्वाद की दृष्टि से हाथ-पिसा आटा सर्वोत्तम होता है। चोकर सहित हाथ-पिसा आटा सेल्यूलोजयुक्त होता है जो अँतांड़ियों को व्यर्थ के भार से बचाता है तथा अत्यन्त स्वादिष्ट और मधुर होता है। हाथ-पिसा आटा तृष्तिदायक भी होता है। वह मिल-पिसे निर्जीव भूसे जैसे आटे की अपेक्षा मात्रा में कम खाया जाता है, पर अधिक शक्ति देता है। चोकर भी उसमें नष्ट नहीं जाता। यह स्मरण रहे कि चेक्कर में ही विटामिनों का निवास होता है, उसे कभी नहीं फेंकना चाहिये। राष्ट्रीय अर्थ-शास्त्र की दृष्टि से हाथ-पिसा आटा हमें अन्न-संकट से बचाने में सहायक होगा।

शरीर-विज्ञान की दृष्टि से एक बात समझ लेनी चाहिये कि मानव-शरीर के जिस अंग से काम नहीं लिया जाएगा वह वेकार हो जायेगा। शरीर के हर अंग को व्यायाम मिलना चाहिये। राष्ट्रीय दृष्टि से हमारा व्यायाम उत्पादक भी होना चाहिये। ऐसा सर्वेश्रेष्ठ व्यायाम हाथ-चक्की से आटा पीसना है।

अन्त में कहना यह है कि स्वाद, तेजस्विता, अक्षय-यौवन, शोषणयुक्त समाज और शत वर्ष का जीवन प्राप्त करना चाहते हो तो चक्की अपने हाथ से चलाकर अर्थात् हाथ-चक्की से अनाज पीसकर चोकर समेत आटे को प्रयोग में लाइये और स्वस्थ रहिए।

# असली तत्व चोकर आटेको छानुकर चोकर न निकालें

आटे को छानने की जो प्रथा है वह गलत है। आटे को छानकर जो चोकर पशुओं को खिला दिया जाता है वह गलत आदत है अनाज के चोकर में ही अनाज के पोषक तत्व अधिक होते हैं। जिस प्रकार दूध को धीमी आँच में अधिक देर तक गरम करने पर दूध के ऊपर मलाई जम जाती है। उसी प्रकार सूर्यं की गर्मी से अनाज पकता है अनाज के पोषक तत्व चोकर के रूप में अनाज के साथ रहते हैं। चोकर निकाल देने से शरीर के लिये जो तत्व मिलने चाहिये वह नहीं मिलते हैं। इसलिये आटे को छानकर चोकर को साफ करके चोकर उसी में फिर मिला देना चाहिये। या मोटी चलनी से आटा छाने। चोकर निकालने से आटा भी कम हो जाता है। अनाज की कमी को दूर करने के लिये, गरीब देश, परिवार को घनी बनाने के लिये और सदा स्वस्थ रहने के लिये आटे से चोकर को न निकालें यह मेरी प्रार्थना है।

#### चोकर क्यों न निकालें

अनाज के ऊपर जो छिलका प्रकृति ने दिया है वह अनाज के तत्व को रक्षा करता है। जब तक अनाज में छिलका होता है तब तक अनाज को जमीन में बोने से उसमें अंकुर निकल कर पौघा बन जाता है। एक से अनेक रूप घारण करता है। छिलका निकल जाने पर अनाज का जीवन तत्व ही नष्ट हो जाता है। छिलका निकला कोई अनाज बोने पर उत्पन्न नहीं होगा। इसलिये जीवन तत्व के प्राप्त करने के लिये छिलका नहीं निकालना नाहिये।

प्रकृति माता ने अनाज के छिलके में, चावल के कन में हा पोषक तत्व (विटामिनों) को सुरक्षित रक्खा है। गेहूँ और चावल के कन में बी॰ विटामिन अधिक पाया जाता हैं वैज्ञानिकों ने बी काम्पलैक्स की गोली का आविष्कार चावल के कन से किया हैं। जब हम छिलका को निकाल देते हैं तो भोजन में बी॰ विटामिन की कमी हो जाती है। बी॰ विटामिन के अमाव में शरीर में अनेकों रोगों की उत्पत्ति होती है।

# बीं विटामिन के अमाव में नीचे लिखे रोगों की उत्पत्ति होती है

बी॰ विटामिन के अभाव में हृदय की घड़कन, स्वांस लेने में किटनाई एवं दमा हो जाता है स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है। शिर दर्द, स्नायु में दुर्बलता, सुस्ती, अनिद्रा, स्मरण शक्ति का ह्वास, जल्दी थकावट आना, हार्ट का बढ़ना, त्वचा में खुरखुरापन, कब्ज हो जाना, पैरों की जलन, साइ-टिका, कम सुनाई देना, कान में आवाज होना, शरीर में खाज होना, आँखों की रोशनी कम होना, मोतियाबिन्द का होना इसी प्रकार के अनेकों रोग शरीर में उत्पन्न होते हैं। यदि आप शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हो तो अनाज को घर की आटा चक्की में पीसो, थोड़ा मोटा आटा पीसिये, चोकर को मत निकालिये। नित्य ताजे आटे की रोटी खाने से आपके शरीर को बी० विटामिन मिलेगा और आपका परिवार सदा स्वस्थ रहेगा।

#### बी० विटामिन प्राप्त करने के खाद्य पदार्थ

सबसे अधिक बी॰ विटामिन अंकुरित गेहूँ में पाया जाता हैं। गेहूँ को पीस देने पर भी विटामिन कम हो जाते हैं। मशीन से गेहूँ पिसाने पर अधिक कम होते हैं। सोयाबीन, जई, हरी मटर की फली, गेहूँ का चोकर, कन समेत चावल, शलजम, फूल गोमी, पालक, किसमिश, पात गोमी, गाजर, मूली, दूध, सेव, खजूर, जामुन. खीरा, लौकी, नाशपाती, टमाटर, तिल, मूंगफली, बादाम आदि खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। इन खाद्य पदार्थों का उपयोग अधिक से अधिक प्राकृतिक तरीके से करना चाहिये तभी आप को बी॰ विटामिन मिल सकेगा।

# बी० विटामिन के लिये चोकर चावल के मांड का प्रयोग करें

जब शरीर में बी० विटामिन की कमी हो जाय, तो बी० काम्पलैक्स की गोली न खायें। गेहूँ के चोकर, तथा हाथ कुटे चावल के मांड का प्रयोग कीजिये।

# गेहूँ के चोकर की प्रयोग विधि

गेहूँ के चोकर को लाकर उसे साफ कर छैं। चोकर अधिक दिनों का न ह्ये। केवल गेहूँ का ही हो अन्य किसी आनाज का चोकर मिला न हो। चोकर में आटा भी न हो। घूप में अच्छी तरह सुखा लेंगे।

- (१) उबलती हुई सब्जी में ५० ग्राम चोकर डाल दीजिये, सब्जी में बी० विटामिन आ जायगा।
- (२) एक किलो आटे में ५० ग्राम चोकर मिलाकर रोटी बनाकर खाइये।
- (३) चोकर को थोड़ा गाय के घी में भून कर रख लें। २५ ग्राम चोकर गरम पानी में डाल कर उबालें, मीठा करने के लिये गुड़, किसमिश, छोहारा, डालकर खाइये।
- (४) चोकर ५० ग्राम लौकी या गाजर ५०० ग्राम, दूघ ५०० ग्राम, गुड़ ५० ग्राम आग पर पका कर खीर बनाकर खायें। आंव पेचिस के रोगियों को नहीं खानी चाहिये।
- (प्र) २५ ग्राम चोकर, ४०० ग्राम पानी, तुलसी के पत्ते ११, दाख ११ सबको अच्छी तरह पकाकर कपड़े से छान कर पियें। काफी की तरह स्वादिष्ट लगती है। हल्का नमक, शहद भी मिला सकते हैं।
- (६) हाथ कुटे चावल या पूर्ण चावल के मांड को दाल के साथ मिल। कर खार्ये।
- (७) मांड के साथ रोटी, सब्जी मिलाकर खाने से बी० विटामिन मिलती है।
- (s) गेहूँ के अंकुर को अलग करके नित्य एक नोला खाने से बी० विटामिन की पूर्ति होती है।
- (९) अंकुरित गेहूँ को सिल पर महीन पीस लें उसमें आटा मिलाकर रोटी खायें। केवल अंकुरित गेहूँ पानी में घोलकर शहद डालकर पी सकते हैं।
- (१०) अंकुरित गेहूँ को खूब चबाकर मोजन के साथ खाइये।
- (११) पूर्ण चावल को घीमी आंच में पका कर खाइये।
- (१२) मिलों में जहाँ चावल में पालीसर से पालिस की जाती है। उसे राइस-ब्रान कहते हैं। मोजन करते समय २ चम्मच राइसब्रान चावल, सब्जी में मिला लें इससे बी० विटामिन की पूर्ति हो जाती है। फयलेरिया रोग में राइसब्रान के प्रयोग में बड़ा लाम होता है। बी० विटामिन से शौच साफ होता है।

# स्वास्थ्यप्रद एवं पौष्टिक दलिया

इस पौष्टिक आहार का नाम सभी जानते हैं शायद ही कोई घर ऐसा हो जो इसके नाम से परिचित न हो। परन्तु इसमें क्या-क्या गुण हैं एवं इसका प्रयोग हम अपने नित्य के भोजन में कैसे कर सकते हैं. यह बहुत ही कम लोग जानते हैं।

प्रकृति ने हमारे शरीर पोषण के लिये जो भी खाद्य वस्तुएं बनायी हैं वह सभी परिपक्व हैं। फिर भी हम अनेक खाद्य पदार्थों को भूल कर, सिझा-कर एवं पका कर खाते हैं। पुराने समय में जब पकाने की प्रथा नहीं थी तब उस वस्तु को उसी रूप में ग्रहण किया जाता था जिससे उस वस्तु के खोज करने में परिश्रम भी कम करना पड़ता था और शरीर को पोषक शक्ति भी अधिक मिलती थी और तब शायद ही कोई बीमार पड़ता हो फिर भी वर्तमान समय में भोजन बनाने एवं भोजन करने की प्रथाओं में थोड़ा सा परिवर्तन कर लिया गया तो उस वस्तु से पोषण भी अधिक प्राप्त होगा और पैसे की भी बचत होगी जैसे हम गेहूं को ही ले लें। गेहूं का प्रयोग हमारे देश में कई प्रकार से किया जाता है परन्तु इसका सबसे सरल तरीका दिलया बनाकर खाने से उसका पोषक तत्व अधिक मिलता है एवं स्वाद और स्वास्थ्य की दृष्टि से अति उत्तम खाद्य है।

## दलिया खाने से लाभ

दिलया में अनाज के सभी तत्व मौजूद रहते हैं। बी॰ विटामिन मरपूर रहता है। पचने में हल्का होता है। शौच साफ लाता है। कफ कम बनता है। दमा, खाँसी में कुछ दिनों तक केवल॰ दिलया सब्जी फल खाकर रहने से अत्यन्त लाभ होता है। दैनिक मोजन में चावल की जगह दिलया खाना उत्तम है।

#### दलिया के प्रकार

गेहूं का दिलया, जो का दिलया, ज्वार का दिलया, मक्का का दिलया

बनाया जा सकता है। विभिन्न प्रकार की दिलया बनाने की विधि नीचे दी जा रही है।

# गेहूं का दलिया

गेहूं को साफ करके पानी में धोकर घूप में सुखा लें। सूख जाने पर हाथ चक्की से दल कर ४-५ टुकड़े कर लें। ४-५ टुकड़े से अधिक न हों एवं महीन न करें। यदि महीन हो जाय तो बाटे की चलनीं से छानकर आटा एवं बड़े २ टुकड़े (दिलिया) अलग कर लें। आटे को रोटी के रूप में एवं बड़े २ टुकड़ों को दिलिया के रूप में प्रयोग में लायें।

# अंकुरित गेहूं का दलिया

गेहूं को १२ घन्टे पानी में भिगोकर, भीगे हुये गेहूं को एक कपड़े में बाँधकर रख दें। उसमें अंकुर निकल आने पर कपड़े के ऊपर विछा कर घूप में मुखा कर, सूख जाने पर हाथ आटा चक्की में उपयुक्त बतायी विधि से दलकर दलिया तैयार कर लें। दमा के रोग में विशेष कर लामकारी हैं।

#### सावधानी

गेहूं को अंकुरित करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि गेहूं में बदबून आने पाये यह तभी होगा जब गेहूं को बराबर घूप में रखा जाय। बरसात के दिनों में गेहूं खराब हो जाता है। अतः गेहूं को घृप दिखाते रहना चाहिये। एक बार का तैयार किया गया दिलया एक सप्ताह के अन्दर ही उपयोग में लाइये। अधिक समय तक रहने पर उसके पोषक तत्व कम हो जाते हैं।

#### विशेष लामप्रद

दमा, मासिक धर्म की कमी या ज्यादा में, गर्भपात या सन्तान न होने

पर, हार्ट की शिकायत होने पर, दिलया के साथ पालक पत्ती दिलया बन जाने के बाद कच्ची महीन काट कर मिला लें।

- १ कैलिशियम की कमी होने पर १० ग्राम काला तिल, कूट कर किसमिश मिलाकर खायें।
- २—कमजोर बच्चों को दिलया में गाय का दूध, छोहारा, गोलागिरी, दो बादाम, किसिमश मिलाकर खिलावें।
- ३ जिनकी आँतों कमजोर हों उन्हें दही मट्टा के साथ खाना चाहिये।
- ४—मधुमेह के रोगी को जौ का दिलया मट्ठा के साथ खाना विशेष लाभदायक है।

#### जौ का दलिया:--

जौ को २४ घन्टे पानी में मिगो दीजिये। जब पानी सूख जाम तब ओखली में मूसल द्वारा उसकी भूसी निकाल कर घूप में सुखा कर हाथ चक्की में दल कर दिलया तैयार कर लें। इसी प्रकार मक्का ज्वार को साफ करके चक्की में दलकर दिलया तैयार किया जा सकता है।

#### दलिया पकाने की विधि:-

बटलोई में जब पानी खौलने लगे तब दिलया डालें, ऊपर से किसी बर्तन द्वारा ढक दें ताकि भाप न निकले। पानी उतना ही डालें जितना कि पकते २ पानी उसमें सोख जाय। जब अच्छी तरह पक जाय तब १५ मिनट नीचे उतार कर रख दें। ठंडा हो जाने पर सब्जी मिलाकर खायें।

#### विशेष सावधानी:-

दिलिया को घी, तेल में, माइ में, भूँजना या सादा भूँजना ठीक नहीं है इससे उसके पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं।

दिलिया में घी दूध का प्रयोग वही लोग करें जो स्वस्थ हों अथवा निरोग हो जाने पर थोड़ा प्रयोग कर सकते हैं। पानी में पक जाने के बाद ही घी, मक्खन, दूध मिलावें। दानेदार चीनी का प्रयोग बिल्कुल न करें तभी प्राक्वितिक लाम मिलेगा। यदि दलिया बाहर ले जाना हो तो थोड़ा सा घी डाल कर हल्की आग में भून लें। अधिक भूँजने से या भाड़ में भूँजने से दिलया के पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं।

अधिक गीला दिलया न बनावें इससे चवाने में परेशानी होती है ऐवं मुँह की लार नहीं मिल पाती जिससे पचने में भारी होता है।

जो का दलिया, मधुमेह, टी॰ बी॰, हार्ट, कमजोर बच्चों के लिये उपयोगी है। मधुमेह के रोगी, मट्टा, दही, टमाटर के साथ खायें।

#### ज्वार का दलिया:-

ज्वार को चक्की में दलें एक दाने के दो तीन टुकड़े हों, गरम पानी में जवालें। दूध के साथ भी जवाल सकते हैं। गुड़ मेवा आदि भी डाल कर खा सकते हैं। इसमें पौष्टिकता कम होती है। रोगियों को नहीं खाना चाहिये। इसी प्रकार मक्का का दलिया बनाया जा सकता है।

#### पौष्टिक दलिया बनाना :--

| गेहूं का दलिया | २५० ग्राम | पपीता          | २०० ग्राम |
|----------------|-----------|----------------|-----------|
| खजूर           | ५ ग्राम   | सोयाबीन का आटा | १०० ग्राम |
| गोलागिरी       | १० ग्राम  | बादाम          | ४ ग्राम   |
| किसमिश         | २० ग्राम  | पिस्ता         | ४ ग्राम   |
| छोहारा         | २० ग्राम  | देशी खांड      | १०० ग्राम |
| इलायची बड़ी    | ५ दाना    | या शहद         | •         |
| केला पका       | २         | या गुड़        |           |

#### बनाने की विधि:-

५०० ग्राम खोलते पानी में दिलया डालें जब दिलया पक जाये तो इलायची और शहद को छोड़कर सब वस्तुएं महीन काट कर डाल दें। २० मिनट पकाने के बाद १५ मिनट तक ढक कर रिखये। उसके बाद इलायची पीसकर डालें, बाद में शहद या देशी शक्कर या गुड़ मिलाकर प्रयोग में लायें। इसे थोड़ी मात्रा में खूब चबाकर स्वस्थ व्यक्तियों को ही खाना चाहिये। रोगी के लिये यह हानिकर है।

#### स्वास्थ्यप्रद दलिया:--

| सादा या अंकुरित गेहूं का दलिया | २५० | ग्राम |
|--------------------------------|-----|-------|
| पालक की पत्ती                  | २५० | ग्राम |
| गाजर                           | १०० | ग्राम |
| टमाटर                          | १०० | ग्राम |
| लौकी                           | ५०  | ग्राम |
| किसिमश                         | १०  | ग्राम |
| केला                           | 8   |       |

नमक, अदरख, हरा धनियां, हरी मिर्च, अपनी इच्छानुसार मिला लें।

जिन्हें कब्ज की शिकायत रहती हो उनके लिये यह दलिया लामकारी है। दमा के रोगी को अंकुरित गेहूं का दलिया विशेष लामकारी है।

## दलिया की पौष्टिक खीर :--

| गेहूं का दलिया | २५० ग्राम  | मखाना       | १०० ग्राम |
|----------------|------------|-------------|-----------|
| गाय का दूध     | १ किलो 🕒   | बादाम       | १० ग्राम  |
| गोलागरी        | १० ग्राम   | पिस्ता      | ५ ग्राम   |
| मूँगफली        | २५ ग्राम   | इलायची बड़ी | ५ दाना    |
| <b>कि</b> समिश | १०० ग्रामु | गुलाब जल    | १० ग्राम  |
| गुड़           | १०० ग्राम  | शहद         | १०० ग्राम |

#### बनाने की विधि:-

ू ५०० ग्राम पानी में दिलिया पकार्यें जब दिलिया अधपका रह जाय तो दूध डाल दें। इसके बाद इलायची, वादाम, पिस्ता, गुलाब जल, शहद को

छोड़कर सभी चीजें काट कर डाल दें। जब खूब पक जाय तो १५ मिनट पश्चात् ठंडा हो जाने पर इलायची पीसकर, बादाम और पिस्ता काट कर डाल दें। उसके पश्चात् शहद एवं गुलाब जल डाल कर मिला कर के प्रयोग में लायें।

## विशेष गुण:-

यह खीर बहुत ही स्वादिष्ट एवं पौष्टिक होती है परन्तु थोड़ी मात्रा में ही खायें।

#### रोगी के लिये र स्थप्रद दलिया :-

गेहूं का दिलया ५० ग्राम, पानी २५० ग्राम, गाजर १०० ग्राम, टमाटर ५० ग्राम, नींबू आधा, अदरख, हरा घनियाँ पकने के बाद डाल कर खायें।

अंकुरित गेहूं का दलिया ५० ग्राम, पालक, १०० ग्राम, टमाटर ५० ग्राम, नींबू, अदरख, हरा घनिया, पकने के बाद डाल कर खायें।

गेहूं का दिलया ४० ग्राम, पानी २४० ग्राम, वन्दगोभी १०० ग्राम, लौकी २५ ग्राम, पक जाने पर २५ ग्राम टमाटर, नींबू, अदरख, हरी घनियाँ मिलाकर खायें।

जौ का दलिया ५० ग्राम, पानी १०० ग्राम, पक जाने पर १०० ग्राम दही मिलाकर खायें। नींबू, टमाटर, अदरख भी मिला सकते है। सुगर के रोगी के लिये अत्यन्त लामकारी है।

## विटामिन युक्त दलिया:--

अंकुरित गेहूं का दिलया १०० ग्राम, गेहूं के आटे का चोकर २४ ग्राम, पालक १०० ग्राम, गाजर ४० ग्राम, बन्द गोमी ४० ग्राम, काला तिल १० ग्राम, मूँगफली १० ग्राम, किसमिश १० ग्राम सबको पका कर, पक जाने पर टमाटर १०० ग्राम, छोटा-छोटा काट कर मिला दें। हरा चिनयाँ, मूली कच्ची मिला दीजिये। चबाकर खाइये।

# विटामिन का रस युक्त दलिया:-

अंकुरित गेहू का दिलया, १०० ग्राम, गेहूं के आटे का चोकर २५ ग्राम, लौकी ५० ग्राम सबको पका लें। पालक का रस २५ ग्राम, टमाटर का रस ५० ग्राम, गाजर का रस १०० ग्राम, दिलया में मिला दें। शहद १० ग्राम, किसमिश १० ग्राम, बादाम ५ दाने, बड़ी इलायची २ पीस कर मिला दें। हरा घनियां, अदरख, छोटा २ काट कर डालें। नींबू का रस मिला दें। यह दिलया स्वास्थ्य और स्वाद दोनों देता है।

# दलिया की सुरक्षाः --

- (१) एक बार का तैयार किया गया दिलया एक सप्ताह के अन्दर ही उपयोग कर लें। इसके बाद उसमें कीड़े पड़ जाने का भय रहता है।
- (२) जब भी दिलया बनायें एक बार उसे फिर दुबारा देख लें। कहीं उसमें कोई गन्दगी न रह गई हो।
- (३) दिलया पीतल, स्टील एवं कलईदार बर्तनों में ही बनायें। तांबा एलमूनियम के बर्तनों में न बनावें।
- (४) दिलिया घीमी आँच में ही पकायें। अधिक तेज आंच में पोषक तत्व कम हो जाते हैं। पकाते समय ऊपर से ढक दें तथा ढकने वाले बर्तन में पानी भर दें इससे दिलिया के सभी पोषक तत्व अन्दर ही बने रहेंगे।
- (५) दिलया बनाकर उसी बर्तन में या दूसरे बर्तनों में स्टील, पीतल या कलईदार बर्तनों में रक्क्षें। प्लास्टिक, एलमोनियम आदि बर्तनों में न रक्क्षें।

#### दलिया का पाचन :-

पके हुये दिलया में कार्वीहाइड्रेट होता है तथा कार्वीहाइड्रेट का
 पाचन मुँह की लार में होता है। अतः दिलया को जितना चबाकर खाया

जायेगा उतना ही लाम अधिक मिलेगा तथा पाचन शीघ्र होगा। इसके लिये गाढ़ा दिलया बनायें। पतले दिलया को आसानी से चबा नहीं सकेंगे, मुँह की लार न मिल सकेगी जिसके कारण पाचन शीघ्र न होगा।

जिन लोगों के दांत न हों वह पतला दलिया खार्ये पर उसे खूब चुसकी लेकर खूव मुँह में चुबला चुबला कर खार्ये।

भूख से थोड़ा कम ही खायें। अधिक खा लेने पर पाचन शीझ न होगा तथा जो तत्व (लाभ) मिलने चाहिये न मिल पायेंगे। अधिक खा लेने पर कब्ज भी हो जाता है अतः मात्रा से कम खायें।

# खाद्य पदार्थ पकाने की प्राकृतिक कला :-

प्राकृतिक नियम के अनुसार प्रत्येक खाद्य पदार्थ सूर्य की गर्मी में धीरे-धीरे पकता है। यदि इस प्राकृतिक विज्ञान की कला को ठीक से समझे तो हमें भी प्रत्येक खाद्य-पदार्थ को धीमी आंच में ही पकाना चाहिये। आयुर्वेद में कई औषिधयां घीमी आंच में पकाई जाती हैं जिनका गुण अधिक होता है। प्राचीन काल में दूध कन्डे की आग में मिट्टी के बर्तन में दिन भर पकाया जाताथा। भोजन भी लकड़ीया कन्डेकी आग में पकाया जाताथा। वर्तमान के भौतिक विज्ञान ने ऐसे अविष्कार किये हैं जिनके पकाने में समय तो कम लगता है परन्तु उनकी इतनी तेज प्रक्रिया होती है जिसका प्रमाव खाद्य पदार्थ पर अच्छा नहीं पड़ता है। स्वयं विचार करें कि कम गरम से स्नान करने से शरीर को लाम मिलर्ता है तेज गर्म से शरीर में छाले पड़ जाते हैं। जिस प्रकार मानव शरीर सजीव यंत्र है उसी प्रकार खाद्य पदार्थ मी जब तक अपनी प्राकृतिक अवस्था में रहते है तब तक उनमें जीवन तत्व रहता है। किसी अनाज को कच्चा बोने पर वह उगता है यदि उसे उबाल या भून दिया जाय तो वह उगेगा नहीं। यही बात पकाये गये मोजन के सम्बन्घ में भी हो सकती है। अतः मोजन को बिना पकाये खाये तो अच्छा है यदि पकाना ही पड़े तो उसे घीमी आँच में पकाये तो बहुत अच्छा होगा। नीचे खाद्य-पदार्थों के पकाने के तरीके लिखे जाते हैं।

- (१) गेहूं, चना, मूँग, चावल आदि अनाजों को घोकर बर्तन में रक्खें उसमें मात्रा के अनुसार खूब गरम पानी, ऊपर से डाल कर के अच्छी तरह बन्द कर दें। ४ से द घन्टे के बाद उसे खाना चाहिये। यदि कुछ कच्चा रहे तो थोड़ी देर घीमी आंच में पकाया जा सकता है। खाते समय स्वादिष्ट बनाने के लिये नमक, हरी मिर्च, टमाटर, पालक, नींबू, अदरख आदि मिला सकते हैं।
- (२) हर प्रकार की सब्जियों को काट करके बर्तन में रख कर ऊपर बताई गई विधि से बनाकर प्रयोग करना चाहिये।
- (३) ऐसी सब्जियाँ जो कच्ची खायी जा सकती है। अथवा हरी पत्ती की भाजियों को गरम पानी में केवल ५ मि० रख कर के निकाल लें और उनमें नमक, हरी मिर्च, अदरख आदि मिलाकर कच्चा ही खाइये। इस प्रकार सब्जी में जो छोटे-छोटे कीटाणु होते हैं वह नष्ट हो जाते हैं।

# प्राकृतिक रोटी बनाना

# रोटी का आटा मोटा हो

भोजन के सम्बन्ध में यह भी जानना आवश्यक है कि आटा महीन न पीसा जाय। महीन आटा शरीर की आंतों और नाड़ियों में चिपक जाता है। आप जानते हैं कि जिल्द साज कापी पुस्तकों को चिपकाने के लिये मैदा आरारोट जैसे महीन आटे का उपयोग करते हैं। महीन आटे की रोटी पचने के बाद शरीर में एक चिकना पदार्थ बनाती है यदि यह चिकना पदार्थ शरीर में कहीं रुक जाता है तो वहां दर्द पैदा करता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि आटा थोड़ा मोटा पिसाया जाय तो अच्छा रहता है।

आटे को बनाने के पहले ३ से ६ घन्टे तक गूथकर रखना चाहिये। मोटे आटे को तो अवश्य ही पहले गूथकर रखना चाहिये। पहले गूधने से आटे में हल्का सा खमीर (खट्टापन) उत्पन्न हो जाता है। कुछ ई विटामिन की भी उत्पत्ति होती है। ई विटामिन गर्भाशय, कब्ज, स्वाँस, हार्ट आदि के लिये लाभकारी होता है।

# अंकुरित गेहूं का आटा--रोटी और दलिया बनाना : -

गेहूं को २५ घन्टे तक भिगो दें। इसके बाद मोटे कपड़े में बांघ कर टाँग दें, जब गेहूं जम जाय तब उसे घूप में सुखाकर हाथ चक्की से पीस कर उसकी रोटी खानी चाहिये। दमा, कब्ज, गर्भपात, सन्तान न होना हार्ट आदि के रोगियों को अंकुरित गेहूं की रोटी खानी चाहिये। अंकुरित गेहूं की रोटी बड़ी मुलायम बनती है। ई विटामिन के लिये अंकुरित गेहूं की रोटी लेना चाहिये।

#### सावधानी:--

गेहूं को अंकुरित करते समय इस वात का ध्यान रखना अत्यन्त आवश्यक है कि गेहूं में बदबून आने पावे यह तभी होगा जब गेहूं को बराबर धूप में रखा जाय। बरसात के दिनों में गेहूं खराब हो जाता है। अंकुरित गेहूं को सिल पर कच्चा पीसकर उसमें आटा मिलाकर भी उपयोग कर सकते हैं। जिन महिलाओं के सन्तान नहीं होती या गर्भ गिर जाता है उन्हें अंकृरित गेहूं की रोटी खानी चाहिये। आटे के साथ पालक का रस मिला लेने से लोहा भी मिल जाता है। पालक का रस कमजोर महिलाओं को लाभ पहुंचाता है।

# रोटी बनाने के प्राकृतिक तरीके :--

१—गेहूं का आटा १०० ग्राम, पालैक, गाजर, टमाटर, चौलाई का रस १०० ग्राम, आटे में मिलाकर तीन घन्टे पहले गूंघकर रख दें। खाते समय, छोटी और कुछ मोटी रोटी चकले में बेल कर अच्छी तरह धीमी २ आँच में सेंकी जाँग। अच्छी तरह चवाकर खाइये।

२—गेहूं का आटा १०० ग्राम, गेहूं के आटे का चोकर २५ ग्राम,

पालक की पत्ती को पीस कर आटे में मिलाकर ३ घन्टे पहले आटा गूंघ कर रख दें।

- ३ गेहूँ का आटा १०० ग्राम, चने का आटा २०० ग्राम, दही १०० ग्राम मिलाकर आटा गूँघे। हल्का नमक, जीरा, हींग डाल दें।
- ४—गेहूँ का आटा १०० ग्राम, खूब पका केला १०० ग्राम मिलाकर रोटी बनावें।
  - ५—गेहूँ का आटा १०० ग्राम, शहद २५ ग्राम मिलाकर रोटी बनावें।
  - ६---गेहूँ का आटा १००, किशमिश के पानी से आटा गूँघे।
  - ७-गेहँ के आटे को दूध और गुड़ मिलाकर बनावें।
  - ५-गेहुँ के आटे में चौथाई सोयाबीन का आटा मिला कर बनावें।
- ९—अंकुरित गेहूँ की रोटी, पालक के रस के साथ आटा गूँघकर बनाने से दमा, गर्भपात, कब्ज, रक्त की कमी में देना विशेष लीमदायक है।
- १०—एक्जिमा, दाद, खुजली, सुगर के रोगों में चने की रोटी खानी चाहिये।
- ११ मुगर के रोगी को जो की रोटी लाभदायक है। जो को पहले पानी में १२ घण्टे मिगो दें एक घण्टे पानी से निकाल कर डिलिया में रख दें। मूसल से उसकी भूसी निकाल दें। बचे हुये जो को हाथ की चक्की में पीसें उसकी रोटी बनावें। जो की रोटी बनाते समय जामुन की पत्ती का रस २५ ग्राम मिला दें इससे भोजन के साथ इन्सुलीन मिल जायेगी।
- नोट: अनाज को हाथ की चक्की में पीसें, कुछ मोटा आटा रहे। चोकर न निकालें।

| लग      |
|---------|
| 000     |
| भोजन    |
| 18      |
| पदार्था |
| ख।द्य   |

| खा             | खाद्य पदार्था  | क       | म              | भोजन           | प्रव              | अनाव            | 15        |             |
|----------------|----------------|---------|----------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------|-------------|
| सूची अना म     | _              | ,       |                | प्रहि          | प्रतिशत           |                 |           |             |
|                | पानी           | प्रोटीन | निकनाई         | लवण            | शकर तथा           | शकर तथा किलशियम | फास-      |             |
|                |                |         |                | तथा घातु       | निशास्ता          | (चूना)          | फोरस      | लोहा        |
| में ज्य        | 8.5°           | 2%.5    | <u>م</u><br>بز | ≥.             | 68.3              | ¥0.0            | 6.83      | m<br>Sec    |
| गेहूँ का आटा   | 83.3           | 88.8    | ~<br>.n        | <i>9.</i><br>≈ | 62.2              | 80.0            | , u.      | , m         |
| हाँथ क्टे चावल | 83.3           | ય       | o.             | g. 0           | 6 n.o             | 0.0             | 9000      | น           |
| हाथ क्टे उबले  |                |         |                |                |                   | •               |           |             |
| चावल           | ري<br>ري<br>ري | 'n.     | 0              | ٥.٠            | %.99              | 80.0            | 20.0      | li<br>C     |
| वान की खीलें   | 9.%            | **<br>う | »· o           | ₩.<br>×.       | 68.3              | 0.03            |           | بري<br>فن خ |
| मशीनी चावल     | 83.0           | w       | > .            | 24.0           | 68.3              | 0.0             | ~~.0      |             |
| ने च           | 83.4           | 8 % 4   | æ:<br>≈:       | ې<br>خ         | 07°               | . w.            | . U.      | ം<br>ഇ      |
| बाजरा          | 85.8           | w.<br>~ | ٨. ٥           | ઈ.ડે<br>કે.હ   | رن<br>ق<br>ق<br>ق | 70.0            | in,<br>o, | . ព         |
| जवार           | 8.8            | 80.8    | ٠ <u>٠</u>     | ر<br>د.        | 0,00              | 60.0            | 0.00<br>n | G.          |
| हरी मनका       | 7.70           | æ.<br>≫ | ٥. د           | 9.0            | 8.8.8             | 80.0            | 0.80      | 9.0         |
| सूखी मक्का     | 88.8           | 8.8     | mi             | *.             | m<br>w            |                 | es.       | ۵.          |
| मक्का का आटा   | 7.89           | o.      | ۵. ۲           | ٥, ٨           | o.e.n             | 0.03            | . a.      | . w.        |
|                |                |         | -              |                |                   |                 |           | ,           |

# भोजन तत्व अनाज

| सूची अनाज          |                      |                    | विटामिन                                 |                     |                     |
|--------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                    | <br> गर्मी तथा शक्ति | Þ                  | बी २                                    | <u>।</u>            | <u></u>             |
|                    | को डिप्रियाँ         | प्रति१०० ग्राम में | प्रति                                   | ÎΕ,                 | तेजाब               |
|                    | इकाइयाँ १००          | अन्तर्राष्ट्रीय    | भः                                      | प्रति १०० ग्रा. में | प्रति १०० ग्राम     |
|                    | ग्राम में            | इकाइयाँ            | माइको ग्राम                             | माइक्रो ग्राम       |                     |
| में अ              | ข<br>«<<br>๓         | េខ                 | 026                                     | 2                   |                     |
| मेह का आटा         | 95 P                 |                    |                                         | o<br>×              |                     |
| हाथ करे चावल       | ~ ~<br>~ ~           | >                  | ย                                       | ×                   | <b>Quantitation</b> |
| हाथ कूटे उबले चावल | % %<br>%             | *                  | 9 PC                                    | · ×                 |                     |
| धान की खीलें       | er<br>S              | : 1                | 0 % %                                   | , a.,               |                     |
| मशीनी चावल         | u %                  | 1                  | 'n                                      | ( P)                | 1                   |
| चे                 | 33%                  | -                  | × × ×                                   | 9                   | 1                   |
| बाजरा              | 8.<br>0.<br>0.       | २२०                | 0 60                                    | 6                   | I                   |
| डवार               | **                   | ₩<br>₩             | 3× €                                    |                     | B. Comment          |
| हरी मक्का          | ಬ್                   | <del>د</del> کې    |                                         | , O                 | >                   |
| सूखी मक्का         | <b>टेश्रह</b>        | 1                  |                                         | ` »:<br>~           | 1                   |
| मक्का का आटा       | <b>3</b> ሂሂ          |                    | *************************************** | . 1                 | I                   |



# चावल बनाने की प्राकृतिक कला

भोजन में मुख्य स्थान चावल का भी है। कई प्रदेशों में तो रोटी से अधिक महत्व चावल का ही है। जगन्नाथ पुरी में तो चावल का ही प्रसाद विकता है। सैकड़ों मन चावल नित्य प्रसाद के रूप में विकता है।

जिन प्रदेशों में चावल का अधिक प्रयोग होता है वहां पहले हाथ से कूटकर चावल का प्रयोग करते थे। साथ में दूध दही का अधिक प्रयोग करते थे। वर्तमान समय में मशीन का युग है, मशीन के छटे चावल से कन निकल जाता है, जिसमें बी० विटामिन भरपूर होता है। धान के छिलके को हटा कर देखें, चावल के ऊपर लाल, पीला, सफोद पर्त होता है इसी पर्त में चावल के पोषक तत्व होते हैं। चावल जब मशीन में पालिस कर दिया जाता है तो यह पर्त निकल जाता है। पालिस किया चावल स्वास्थ्य के लिये हानिकर होता है।

## चावल से मांड़ निकालना :-

चावल को पकाते समय उसका पानी फेंक देना मयंकर भूल है। चावल के मांड़ के फेकने से बी० विटामिन के साथ, कैलसियम, ७० प्रतिश्चत लोहा ५० प्रतिश्वत, फासफोरस २० प्र०, छार तत्व २० प्रतिश्वत कम हो जाता है। इसलिये यह आवश्यक है कि चावल से मांड़ निकालना बन्द किया जाय। उत्तरी भारत, चीन और जापान में भी प्रधान खाद्य चावल है परन्तु वह लोग चावल से मांड़ नहीं निकालते हैं। मारतर्थ गरीब देश है सात लाख गांवों की आबादी में सब जगह चिकित्सालय खोल कर रोगों के इलाज की सुविधा देना सम्भव नहीं है। यदि सम्भव हो जाय तो सदा स्वस्थ रहने की समस्या का समाधान नहीं हो सकेगा। क्योंकि जिन स्थानों पर लोगों को चिकित्सालय की सुविधायें प्राप्त हैं वहां और भी अधिक रोगों की वृद्धि हो रही है। एक ओर सरकार और समाज का लाखों करोड़ों रुपया चिकित्सालयों में खर्च हो रहा है। दूसरी ओर रोग और रोगियों की संख्या बराबर बढ़ रही है। इसलिये लाखों करोड़ों रुपया जो अस्पतालों में खर्च हो रहा है यदि उसे लोगों

को सदा स्वस्थ रहने के लिये प्राकृतिक चिकित्सा और प्राकृतिक मोजन करने का ज्ञान दिया जाय तो मानव जीवन की एक समस्या सदा निरोग रहने की बहुत कुछ अंशों में हल्की की जा सकती है। इस समस्या के साथ-साथ आर्थिक उत्पादन तथा खाद्य की समस्याओं का भी समाधान हो जायगा।

चावल से कन और मांड़ निकाल देने से बी॰ विटामिन का अभाव हो जाता है। बी॰ विटामिन के अभाव में कब्ज, वेरी वेरी, फायलेरिया, आदि अनेकों रोगों की उत्पत्ति होती है। इतना ही नहीं मारत जैसे गरीब देश में जहाँ लाखों करोड़ों मन अनाज दूसरे देशों से मंगाना पड़े, वहां चावल से कन और मांड निकाल देना बहुत बड़ी मूर्खता नहीं तो और क्या है। प्रयोग करके देखा गया है कि पूर्ण चावल के व्यवहार से १५ से २५ प्रतिशत चावल की बचत होती है। मशीन से एक मन धान से २५ से २६ सेर तक ही चावल निकलता है यदि वहीं चक्की से दलकर निकाला जाय तो २९ सेर चावल निकलता है मशीन का चावल यदि एक सेर खर्च होता है तो पूर्ण चावल सं भीदह छटाँक से काम चल सकता है। खर्च भी कम और स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। परन्तु पता नहीं बड़े २ बुद्धिमान लोग भी इस सत्य को स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं हैं। यही कारण है कि आज मानव का स्वास्थ्य गिरता जा रहा है। जिस देश का स्वास्थ्य ठीक न होगा। उस देश का उत्पा-दन कम हो जायगा समाज की आर्थिक दशा सदैव खराब रहेगी । स्वास्थ्य के खराब होने पर मानिसक चिन्ताओं से भी मनुष्य परेशान रहता है। यदि आज समाज को स्वस्थ और सुखी बलाना है तो सारे समाज को प्राकृतिक चिकित्सा का तथा प्राकृतिक तरीके से मोजन करने का ज्ञान देना चाहिये। प्रत्येक परिवार में स्वम्थ रहने के लिये जीवन का ज्ञान होना चाहिये।

# पूर्ण चावल :--

पूर्ण चावल उसे कहते हैं जिससे केवल भूसी निकाली गई हो चावल के ऊपर जो लाल, पीला, सफद पर्त होता है वही चावल का मूल तत्व होता है। बड़ी मिलों में जहां घान को चक्की से दला जाता है उसमें पूर्ण चावल बड़ी आसानी से तैयार किया जा सकता है। बड़ी मिलों में पहले पूर्ण चावल ही तैयार होता है जब चावल को पालीसर में डाल देते हैं तव उसका कन निकल जाता है, चावल देखने में चमकीला होता है। पकाने में जल्दी पकता है। थाली में परोसने पर सुन्दर मालूम होता है। पूणे चावल पकाने में देर लगती है लाल रंग हो जाता है। विटामिन के कारण वह खिलता नहीं है इन्हीं कई कारणों से लोग छटा हुआ चावल पसन्द करते हैं।

# पूर्ण चावल के बनाने का प्राकृतिक तरीका :--

जितना चावल हो उससे दूना पानी डालकर तीन से छ: घन्टे तक भिगो कर रखना चाहिये। यदि पानी को गरम करके चावल मिगोया जाय तो और अच्छा होता है। भिगो देने के बाद उसे आग पर पकावें पकाते समय आँच अधिक तेज न हो। मन्द आंच में पकाना चाहिये। जब चावल अच्छी तरह पक जाय उसे थोड़ी देर रख दें। घी आदि डालना हो तो इसी समय डाल दें।

#### खाने का तरीका :--

चावल को लोग चवाने की आवश्यकता नहीं समझते हैं परन्तु चावल में भी रोटी की तरह कार्बोहाइड़ टे होता है। जिसका पाचन मुँह की लार के साथ होता है। मुँह की लार तभी मिल सकती है जब चावल को अच्छी तरह चबाकर खाया जा सके इसलिये चावल में चना, मूँगफली, गोलागिरी आदि को पकाते समय डाल दें तो उसके सहारे चावल चवाकर ही खा पायेंगे। जापान के एक प्रसिद्ध प्राकृतिक चिकित्सक ने लिखा है कि पूर्ण चावल को यदि घीरे-घीरे मुंह में पीसते रहें तो कम चावल से पेट भर जायगा और इस प्रकार से चावल खाने से सब प्रकार के रोगों में लाभ होगा।

समाज में जो मान्यतायें और प्रथायें चल रही हैं अनेक आधार पर पूर्ण चावल का मिलना ही कठिन है। परन्तु यदि कोई यह प्रयत्न करे कि जिन बड़ी मिलों में चावल तैयार किया जाता है वहां से बिना पालिस किया गर्या चावल लाकर प्रयोग करें तो यह समस्या का समाधान हो सकता है। मिलों तो चावल में पालिस इसलिये करती हैं कि बिना पालिस का चावल

कोई खरीदेगा नहीं। बल्कि मिल वाले भी पालिस किया चावल पसन्द करते हैं। उन्हें यदि यह मालूम हो कि पूर्ण चावल में ही जीवन तत्व होते हैं तो वह लोग इनका प्रयोग करना प्रारम्भ करेंगे। कोई करे या न करे परन्त् प्राकृतिक चिकित्सक प्राकृतिक चिकित्सा प्रेमी या जितने प्राकृतिक चिकित्सालय हैं जो लोग खादी और ग्रामोद्योग का प्रचार करते हैं यदि वह लोग ही अपने . परिवार में पूर्णचावल का प्रयोग करना प्रारम्म करें तो भी समाज में एक नई चेतना आ सकती है। यदि समाज में भी न आवे तो भी अपना लाभ तो होगा ही। परन्तु दुःख की बात तो यही है कि जब हम स्वयं मिल का आटा, मिल का चावल दानेदार चीनी पसन्द करते हैं तो फिर हम समाज को कैसे बदल सकते हैं। जिस प्रकार दूसरे लोग अपना व्यापार करते हैं उसी प्रकार हमारा भी सेवा के नाम पर एक व्यापार ही है जीवन का निर्वाह करना और जीवन सिद्धान्त और साधन में ढालना यह दोनों बातें अलग हैं। हम यदि समाज को बदलना चाहते हैं तो हमें ऐसे माधनों की व्यवस्था करनी चाहिये जिन्हें हम लोगों के सामने रख सकें। यदि हम चाहते हैं कि परिवार स्वस्थ रहे तो किसी बड़ी मिल से पूर्ण चावल जिसमं पालिस बिल्कुल न की गई हो लाकर ऊपर बताई गई विधि से प्रयोग की जिये।

यदि पूर्ण चावल की व्यवस्था न हो सके तो इतना तो कर ही सकते हैं कि चावल से मांड़ न निकालें। चावल को मल-मल कर न घोर्ये। पानी में चावल डालकर थोड़ा हिलाकर पानी निकाल दें। मल-२ कर घोने से जब चावल एक दूसरे से रगड़ते हैं उस समय चावल के ऊपर जो कुछ बचा हुआ विटामिन रहता है वह भी पानी के साथ चुल जाता है। विशेष कर के० सी० विटामिन जो पानी के साथ घुलता है बह निकल जाता है। इसलिये चावल को मल-२ कर न घोया जाय। भात फरहर बने इसके लिये एक किलो चावल पकाने के लिये दो किलो पानी डालना चाहिये। चावल की बटलोई को कटोरी में पानी भर कर ढक दें जिससे चावल पकाते समय माप न निकले, भाप निकल जाने से भी चावल के पोपक तत्व कम हो जाते हैं।

#### चावल की कनी :-

मशीन से जो चावल निकलता है उसमें चावल के टूटे कन के टुकड़े अलग निकाल दिये जाते हैं जो बाजार में सस्ती भी बिकती है। यदि उस कनी को लाकर मात बनाकर खायें। यह कनी खाने में स्वादिष्ट और स्वास्थ्यप्रद होती है।

## चावल के स्वादिष्ट व्यंजन बनाना

#### चावल की रोटी बनाना :-

कनी या चावळ को चक्की में पीस लें। पानी को गरम करें। खौलते पानी में आटा डाल दें नीचे उतार कर आटे की तरह गूँघ लें। यदि समझें तो थोड़ा गेहूँ का आटा भी मिला सकते हैं। मोटी रोटी की तरह बेलकर तवे में घी लगाकर सेकें यह रोटी खाने में बड़ी स्वादिष्ट होती है। स्वास्थ्य के लिये लामदायक भी है। नमकीन बनाने के लिये नमक डाल कर बनायें, मीठी बनाने के लिये गुड़ डाल कर बना सकते हैं।

#### मीठा और पौष्टिक सात बनाना :--

चावल पकाते समय, किसमिश, खजूर, मूँगफली, गोलागिरी, डालकर बनावें, बन ज़ाने के बाद केसर डाल दें।

#### चावल की खीर बनाना :-

दूव को उबालें, जब एक उफान आ जाय तब चावल डाल दें। एक किलो दूघ में १०० ग्राम चावल, २५ ग्राम किसमिश, ५० ग्राम पपीता, ५ ग्राम बादाम, केसर और इलाइची पिस्ता डाल कर सुन्दर स्वादिष्ट खीर तैयार की जा सकती है।

#### केला डालकर खीर बनाना :-

पका केला खीर में डालकर खजूर डालें यह खीर स्वास्थ्यप्रद होती है। कमजोर बच्चों को देने से लाम होगा। केसर, इलायची डालना चाहिये। विटामिन यक्त चावल:—

एक किलो चावल, २ कि॰ पानी, पालक की पत्ती १०० ग्राम, गाजर

१०० ग्राम, टमाटर १०० ग्राम, मटर १०० ग्राम सबको अच्छी तरह पका लें। यह चावल स्वास्थ्य के लिये अत्यन्त लामकारी होता है।

#### रस खीर:-

गन्ने का ताजा रस, रस में पानी डाल कर उबालें। जब खौलने लगे तब उसमें चावल डालें। चावल के पक जाने पर पका केला, डाल दीजिये। गोलागरी के टुकड़े डाल दें, मूँगफली के दाने डाल दें। बन जाने पर दही, मट्टा,दूध के साथ खाने से स्वादिष्ट हो जाती है। गन्ने का रस न मिले तो गुड़ के साथ भी बनाई जा सकती है।

#### चावल का चिउरा:-

घान को भूनकर, उसे कूटते हैं तथा मशीन से दबाते हैं। भूसी अलग निकल जाती है चावल दब कर चपटा हो जाता है इसे चिउरा कहते हैं। बिहार में अधिक खाया जाता है। घान के भूनने पर इसके पोपक तत्व कुछ तो नष्ट हो जाते हैं। परन्तु सफर में बाजार के खाने के स्थान पर इसका प्रयोग करना उत्तम है। जलपान में जो लोग चाय विस्कुट खाते हैं यदि दही चिउरा खायें नो अच्छा है। दही के साथ खाने से स्वाद भी बढ़ जाता है। स्वास्थ्य प्रद भी होता है क्योंकि दही स्वास्थ्य के लिये लामकारी है। गरीबों के लिये जलपान भी हैं। चिउरा को एक दो बार घोकर थोड़े पानी में भिगो दें। जब फूल जाय तो दही में मिलाकर खाया जाय। गुड़ या नमक मिलाकर खाना चाहिये। खौलते दूध में भी पका कर खाते हैं।

## चावल की खील :-

घान को गरम बालू से भून कर खील बनाते हैं यह फूलकर बड़ी हो जाती है। इसे दूध में भिगोकर खाना चाहिये अकेले भी खाई जा सकती है। पथ्य में भी दी जाती है।

# चावल की लाई:--

बालू में भून कर बनाई जाती है कहीं इसे मुरमुरा भी कहते हैं। इसे ऐसे भी खाते हैं। इसे पीसकर रख लें, सफर में पानी या दूध के साथ भिगो देने से सत्तू की तरह खायें। नमक, गुड़, या खजूर आदि मिला कर खाते हैं।

#### विशेष :---

भुना हुआ अनाज कभी-कभी ही खाना ठीक है उसे भोजन का स्थान न दिया जाय क्योंकि भुने हुये अनाज के अधिकांश पोषक नष्ट हो जाते हैं। चावल के आटे की बरफी:—

खौलते पानी में चावल का आटा डाल कर जब पक जाय, तो उसमें गुड़, नमक, सूखी मेवा डालकर थाली में जमा दें। जम जाने पर चाकू से काटकर खार्ये।

# दाल बनाने की प्राकृतिक विधि

भोजन में दाल को दलकर खाने की जो प्रथा है उसमें प्रोटीन की कमी हो जाती है। अरहर, मूँग, उरद, मसूर की दाल ही खाई जाती हैं। सबसे अधिक अरहर की दाल का प्रयोग होता है जिसमें छिलका रहता ही नहीं है। भोजन में प्रोटीन के अभाव के कारण ही अनेक रोगों की उत्पत्ति होती है।

दालों में जो प्रोटीन होती है उसका लाम तभी मिल सकता है जब समूची दाल को रात को पानी में (१२ से २४ घन्टे तक) भिगो दें और उसी पानी में धीमी आंच से एक घन्टे तक पकावें।

दालों को पकाते समय पालक, लौकी, टमाटर, तरोई (नेनुआ) टिन्डा, लाल साग, सेम, गाजर, आदि डाल देने से दाल में अन्य विटामिन तथा घात व लवण मिल सकते हैं।

दालों के पक जाने पर उसमें पालक, गाजर, टमाटर का रस मिला देने से पोषक तत्व अधिक मिलते हैं।

दाल में आम की खटाई, सूखी हमली, नींबू डाल कर खाने से प्रोटीन जल्दी पचती है।

दाल में सुपारी डाल देने पर जल्दी गलती है। भोजन के बाद एक दुकड़ा सुपारी खाने से प्रोटीन पच जाती है।

दाल के पक जाने पर उसें लकड़ी से अच्छी तरह घोट देने से दाल अच्छी हो जाती है। दाल में अधिक मसाला मिर्च डालकर नहीं खाना चाहिये। नमक, हल्दी, जीरा डालना काफी होता है। दाल की बटलोई के ऊपर पानी भर कर रख दें जिससे दाल की भाप बाहर न जाये। जिन लोगों को मिर्च खाने की आदत है, उन्हें हरी मिर्च खाना चाहिये।

# 3 तत्व-सभी 18 पदाथाँ वाह्य

9 व हमी।उहीं कु | | | अ अ अ अ अ अ अ TOPES S. C. W. W. C. W. M. M. W. W. 部下中間 まちゃららららららい 部下作即 " " " " " " " " " " " 。 。 सफ़ैद बना काला चना लोबिया बड़ा लोबिया राज मौ राज मौ अरहर सोयाबीन मूंग

## दालों की प्रोटीन

दाल को दल के खाने की प्रथा इसिलये चली कि समूची दालों में कीड़ा लगता है। आप जरा विचार तो करें कि कीड़ा मनुष्य से कितना बुद्धिमान है कि दली दाल को वह नहीं खाता क्योंकि उसमें जीवन तत्व नष्ट हो जाते हैं। समूची दाल में ही जीवन तत्व होता है। दली हुई दाल बोने पर जमती नहीं है। यदि आप चाहते हैं कि शरीर का निर्माण अच्छी तरह से हो तो दालों को प्राकृतिक तरीके सं समूची बनाकर खाना प्रारम्भ करें।

दालों में जो प्रोटीन होती है वह मारी होती है। दाल की प्रोटीन वहीं पचा सकते हैं जो लोग शारीरिक श्रम करते हैं. जो लोग शारीरिक श्रम नहीं करते हैं उन्हें दाल बहुत कम खाना चाहिये। ४० वर्ष की अवस्था के बाद दाल कम खाना चाहिये।

मूंग की श्रोटीन हल्की होती है, मसूर और उरद की दाल की श्रोटीन भारी होती है। चना की दाल खाना ठीक है, मटर की दाल बादी होती है। जिनका शरीर मोटा हो उन्हें दाल नहीं खाना चाहिये।

#### प्रोटीन की आवश्यकता:-

दाल खाने का अर्थ है शरीर के निर्माण के लिये प्रोटीन मिले। प्रोटीन के बिना जीवन नहीं रह सकता। मांस पेशियों में जो ठोस पदार्थ है वह प्रोटीन ही है। जिस प्रकार मकान बनाने के लिये "सीमेन्ट आवश्यक है उसी प्रकार शरीर के संरक्षण के लिये प्रोटीन आवश्यक है। मस्तिष्क, स्नायुयों, हार्ट आदि विभिन्न यन्त्र जो शरीर का संचालन करते हैं अनेक कोष सदा टूटते रहते हैं। प्रकृति जिस तत्व से टूटे हुये कोषों को पुनः निर्माण करती है वह प्रोटीन है। आज के मोजन में प्रोटीन के अमाव के कारण ही मस्तिष्क, तथा हार्ट के रोगों की उत्पत्ति होती है। प्रोटीन के अमाव में देह का निर्माण हक जाता है। शरीर की कार्य क्षमता कम हो जाती है। शरीर में जब प्रोटीन की कमी हो जाती है तो बुढ़ापा आ जाता है। शरीर कमजोर हो जाता है। जीवन ज्योति बुझ जाती है।

गर्भवती तथा दूघ पिलाने वाली महिलाओं को प्रोटीन की अधिक आवश्यकता होती है। प्रोटीन की कमी से शरीर का विकास एक जाता है। स्मरण शक्ति कमजोर पड़ जाती है। अगर सात साल की आयु तक प्रोटीन की कमी पूरी नहीं की गयी तो हमेशा के लिये उनके शरीर को शारीरिक विकास की क्षति पहुँचती है। शरीर का नव निर्माण करने के लिये प्रोटीन की आवश्यकता होती हैं। प्रतिदिन १०० ग्राम प्रोटीन वच्चों की मां को मिलना ही चाहिये। छोटे बच्चों के शरीर का निर्माण प्रोटीन पर ही निर्भर है।

# प्रोटीन की पूर्ति कैसे करें

प्रोटीन के लिये गाय का दूध सवोत्तम खाद्य पदार्थ है। दूध की प्रोटीन शरीर के निर्माण के लिये बहुत अच्छी है। मगवान ने संसार में दूध ऐसा बनाया है, जिसमें सभी प्रकार के तत्व पाये जाते हैं। वह प्रकृति माता का दिया हुआ दूध है। यह सभी का अनुभव है कि छाटे बालकों के शरीर का नव-निर्माण दूध से ही होता है। पशुओं के बच्चे भी दूध पीकर ही बड़े होते हैं। इसलिये प्रोटीन की पूर्वी के लिये दूध का व्यवहार करना अति आवस्थक है।

वर्तमान समय में दूघ का अभाव होता जा रहा है। गरीबों को तो दूध मिलता ही नहीं है। जिन लोगों को मिलता है, वह शुद्ध नहीं मिलता है। दूध के सम्बन्ध में आगे दूध के प्रकरण में लिखा जायेगा। यहां में निवेदन करता हूं कि प्रोटॉन की पूर्ति के लिये नित्य के खाद्य पदार्थों में सोयाबीन का प्रयोग करना आवश्यक है। भोजन के सभी खाद्य-पदार्थों में सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है।

भोजन में प्रोटीन की पूर्ति के लिये सोयाबीन का प्रयोग करें, सोयाबीन के प्रयोग की विधि देखें। सोयाबीन की प्रोटीन पचने में हल्की होती है।

विना भुनी मूँगफली पानी में मिगोकर या अंकुरित करके खाने से प्रोटीन एवं दूध की पूर्ती की जा सकती है। मूँगफली में २६/७, बादाम में २०/८, गोलागरी में ४/१, काले तिल में १८/१, दूध में ०/८ और सोयाबीन में ४३/२ प्रोटीन होती है।

#### प्रोटीन सम्राट सोयाबीन

#### सोयाबीन तथा अन्य खाद्य पदार्थी में पोषकतत्व

शरीर के संरक्षण के लिये प्रोटीन की आवश्यकता मोयाबीन से पूरी की जा सकती है। यदि आप १०० ग्राम सोयाबीन नित्य मोजन में प्रयोग करें तो आपके शरीर के लिये पर्याप्त प्रोटीन मिल जायगी। सोयाबीन की प्रोटीन दूच से मिलती है, सोयाबीन की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसकी प्रोटीन छार प्रधान होती हैं केवल २२ प्रतिशत ही इसमें अम्ल होता है। शुगर के रोगी मी इसका प्रयोग कर सकते हैं। सोयाबीन सभी अनाजों के साथ और दूध के साथ मिल जाता है।

वैज्ञानिकों ने प्रयोग करके देखा है कि संसार का कोई अनाज सोयाबीन के मुकाबिले पौष्टिकता और शरीर का संरक्षण नहीं कर सकता है। सोयाबीन के प्रयोग से दूध, दही, मक्खन, घी, का भी काम चल जाता है। सोयाबीन में २१०० कैलोरी पायी जाती है। इसलिये प्रत्येक परिवार में प्रोटीन तथा अन्य पोषक-तत्वों की पूर्ति के लिये सोयाबीन का प्रयोग करना अत्यन्त आवश्यक है।

## सोयाबीन के प्रयोग करने की विधि

- (१) सोयाबीन के छिलके को निकाल कर ही प्रयोग करें। अरहर की दाल की तरह दल कर इसकी दाल बना लेनी चाहिये।
- (२) दाल गेहूँ में मिलाकर हाथ चैंक से पीसी जा सकती है। केवल दाल नहीं पिसती है क्यों कि इसमें २० प्रतिशत चिकनाई होती है। यदि केवल दाल पिसाना हो तो मशीन की चक्की में पिसाना चाहिये।
- (३) एक बार का पिसा आटा १५ दिन के अन्दर प्रयोग कर छें।
- (४) दाल को समय-समय पर घूप में डालते रहना चाहिये क्योंकि इसमें पोषक तत्वों की अधिकता के कारण कीड़ा लग जाता है।

- (प्र) आटा और दाल को प्लास्टिक की थैली में बन्द करके रखने से कीड़ा नहीं लगता है, अधिक दिनों तक रख सकते हैं।
- (६) सोयाबीन का प्रयोग अकेले न करें किसी आनाज या दूघ के साथ ही प्रयोग करें।
- (७) चौथाई हिस्से से अधिक न मिलावें।

# सोयाबीन से खाद्य पदार्थ बनाने की विधि १—सोयाबीन की रोटी—

गेहूँ का आटा २४० ग्राम, सोयाबीन का आटा ४० ग्राम से ६४ ग्राम तक मिला लें। आटा गूँघ कर जिस तरह रोटी बनाते हैं उसी तरह बनाकर खाइये। खाने में स्वादिष्ट पौष्टिक और मुलायम होती है।

इसी आटे में नमक, हींग, जीरा डालकर नमकीन रोटी बनाई जा सकती है। पालक, गाजर के रस को निकाल कर उसी रस से आटा गूंधे इससे पोषक तत्व बढ़ जाते हैं।

इसी आटे में खूब पका केला मिलाकर मीठी रोटी बना सकते हैं। किशमिश, शहद, गुड़ डालकर भी मीठी रोटी बनाई जा सकती हैं।

## २-सोयाबीन का दूध-

५० ग्राम सोयाबीन का आटा, ३०० ग्राम पानी, आटा को पानी में अच्छी तरह घोलकर आग पर चढ़ा दें जब खूब अच्छी तरह पक जाय। उतार कर महीन कपड़ें से छान लें। छानने से जो सीठी कपड़ें में बचे उसका हलुवा बना लें। नीचे जो दूध है उसमें उतना ही दूध गाय का और मिला दें। यह दूध कमजोर बच्चों को पिलाने से लाभ होता है। गरीबों के लिये जिन्हें दूध मिलता नहीं है सोयाबीन का दूध मिल सकता है। डिब्बों में जो मिलक पाउडर आता है वह सोयाबीन की खली का बनाया जाता है।

# ३-सोयाबीन का दहीं-

५० ग्राम सोयाबीन का आटा. २०० ग्राम पानी, आटे को अच्छी तरह पानी में घोल लें, आग पर पका लें। जब अच्छी तरह पक जाय हल्का गरम रहने पर एक कटोरी में दही को घोल कर दूध में मिला दें, दो-तीन बार दूब को उछाल देकर ढककर रख देने से दही बन जायगा। यह दही ४-५ घंटे में जम जाता है। खाने में बड़ा स्वादिष्ट होता है। सोयाबीन के दूध में उतना ही दूध और मिला देने से दही ओर भी अच्छा बनता है। दूध में एक छोटा चम्मच चूने का पानी मिला देने से कैलशियम की मात्रा बढ़ जाती है। इस दही से रायता, कढ़ी, पकौड़ी आदि अनेकों वस्तुएें बना सकते हैं।

# ४-सोयाबीन की पकौड़ी-

चने का आटा २०० ग्राम, ५० ग्राम सोयाबीन का आटा, पानी डालकर अच्छी तरह आटे को कई बार फेटें घी या तेल में तलकर पकौड़ी बना लें। यह पकौड़ी खाने में बड़ी स्वादिष्ट होती है। नमक, जीरा, हींग इच्छानुसार मिलाना चाहिये। हरी मिर्च ठीक होती है। सोयाबीन के दही में पकौड़ी बहुत अच्छी बनती है।

#### ५-सोयाबीन का पापड्-

गेहूँ का आटा ३०० ग्राम, १० ग्राम सोयाबीन का आटा, नमक, जीरा, हींग, काली मिर्च मिला दें। पापड़ की तरह बेल कर तवे में दोनों तरफ सेंक लें जब दोनों तरफ लाल चित्ती सी पड़ जाये उतार कर रख लें। यह पापड़ महीनों रक्खे रह सकते हैं खराब नहीं होते हैं। छोटे बच्चों को बिस्कुट की जगह खिलाना लामकारी है। सफर में बनाकर रख लेने से बाजार के दूषित वस्तुएं खाने से बचाव हो जाता है।

चने के आटे में मिलाकर भी बना सकते हैं। दालों के जो पापड़ बनते हैं उसमें भी सोयाबीन का आटा मिलाकर बनाने से पापड़ स्वादिष्ट और पौष्टिक हो जाता है।

#### मीठा पापड़-

गेहूँ का आटा ३०० ग्राम, ५० ग्राम सोयावीन का आटा, पका केला ३०० ग्राम सबको मिलाकर पापड़ बनाने से मीठे पापड़ बन जाते हैं।

मूँग और उरद की दाल के साथ १/४ माग सोयाबीन मिलाकर पापड़ बनाने से बड़ा मुलायम स्वादिष्ट और पौष्टिक होता है।

## ६-सोयाबीन का मक्खन-

सोयाबीन का दूध बनाकर उसमें उतना ही दूध मिला कर दही जमा दें, मथनी से मथकर, मक्खन निकाल कर प्रयोग कर सकते हैं।

#### ७-सोयाबीन की कढ़ी-

सोयाबीन का मट्ठा, चने के आटा में चौथाई सोयाबीन का आटा मिला दें पकौड़ी बनाकर, तथा दही में बेसन डालकर कढ़ी बना लें।

#### ८-सोयाबीन का छेना-

सोयाबीन का दूघ बनाकर उसमें नींबू डाल दें। दूघ फट जायगा, कपड़ा में बाँघकर लटका दें पानी निकल जाने पर छेना तैयार हो जायगा। इससे छेने के रसगुल्ले आदि बना सकते हैं।

## ९-सोयाबीन के दही बड़-

मूँग या उरद की दाल के साथ आघा सोयाबीन का आटा मिलाकर अच्छी तरह फेटें, बड़े घी या तेल में पकाकर दही या मट्टो में डाल दें।

सोयाबीन से अनेकों पदार्थ बनते हैं। इसके लिये सोयाबीन के प्रयोग की पुस्तक पढ़ें।

# सब्जी का महत्व

समाज की ऐसी गलत मान्यता है कि रोटी, चावल, दाल ही मोजन है। सब्जी और फलों को तो लोग शौक से खाते हैं उसकी गणना मोजन में नहीं है। यदि बाप किसी के यहाँ रोटी, दाल, मात कम खायें सब्जी फल अधिक खायें तो खिलाने वाला यही कहेगा कि आपने खाया ही क्या? यह गलत मान्यतायें ही मनुष्य के रोगों की उत्पत्ति करती हैं।

मोजन में जिस प्रकार अनाज, दूध, दही का महत्व है उसी प्रकार सिंजयों का विशेष महत्व है। सिंबजयों में वह सभी खनिज पदार्थ व खाद्योज होते हैं जो रक्त को शुद्ध रखने के साथ-साथ इसके क्षारत्व का प्रति पालन करने में सहायक होते हैं।

प्रत्येक सब्जी जो जिस मौसम में पैदा होती है वह अपना अलग-अलग महत्व रखती है तथा सब्जी उस मौसम में खाने से पूर्ण लाम करती है तथा मनुष्य के स्वस्थ रहने में मदद करती है पर जब हम छिलके निकालकर गलत ढंग से पका कर प्रयोग करते हैं तो लाभ की बजाय हानि पहुंचाती है तथा रोगों की उत्पत्ति करती है।

हमारे भोजन में ५० प्रतिशत क्षार और २० प्रतिशत अम्ल का होना जरूरी है पर हम ठीक इसका उल्टा ही करते हैं ५० प्रतिशत रोटी, दाल, चावल खाते हैं और २० प्रतिशत सब्जी आदि खाते हैं। प्रत्येक मनुष्य के भोजन में सब्जी की मात्रा तीन गुनी एवं अनाज की मात्रा चौथाई होनी चाहिये। यदि यह सुधार आज समाज में हो जाय तो रोग और रोगियों की सख्या निश्चित कम हो जायेगी।

## सब्जियों में दवाई

आपको दवा की जरूरत क्यों पड़ती है। इस पर यदि विचार करें तो पता लगेगा कि आप जो सब्जी खाते हैं उसमें शरीर के लिये जो पोषक तत्व (विटामिन) होते हैं। वह उनके कोमल छिलके छीलकर निकाल देने एवं मिर्च, मसाला आदि का मिश्रण करने एवं गलत ढंग से पकाने के कारण नष्ट हो जाते हैं। जितनी भी साग-सब्जियां प्रकृति ने दी हैं वह सभी सूर्य की अग्न में जब पकती है तो उनका असली तत्व दवाई (विटामिन) पक कर छिलके के रूप में ऊपर आ जातां है। पर हम अज्ञानता वश सब्जियों के मुलायम छिलके, सब्जियों के पानी, आटे के चोकर, चावल में ऊपर की लाल परत, चावल की माँड, दाल के छिलके एवं फलों के मुलायम छिलकों में ही पोषक तत्व (दवाई) होते हैं। सब्जी बनाते समय असली तत्व (छिलके) निकाल कर फेंक देते हैं।

इस प्रकार सब्जी से दवाई न ग्रहण कर, बाजार की दवाई खाते हैं। यदि सब्जियों के छिलके न निकालें जायें और उन्हें प्राकृतिक ढंग से बनाकर खायें, तो बाहर की दवाई खाने की जरूरत ही न पड़े और कोई रोग हमें नहीं होगा।

भोजन में सब्जी का प्रयोग करना दवा है जिससे पेट मी भरेगा और शरीर के लिये विटामिन भी पर्याप्त मात्रा में मिल जायेंगे। इसलिये प्रत्येक परिवार में प्राकृतिक तरीके से सब्जी का प्रयोग करना लाभकारी है।

# सब्जी बनाने के प्राकृतिक तरीके

सब्जी सभी खाद्य पदार्थों से कोमल तत्व है। सभी घरों में सब्जी बनाने का प्राकृतिक तरीका सिखाना आवश्यक है। आगे हम विभिन्न प्रकार की सब्जी बनाने के प्राकृतिक तरीके का विवेचन लिख रहे हैं। मेरा विश्वास है कि यदि बताये गये तरीके से सब्जी बनाई जायेगी तो अवश्य लाम होगा।

- (१) सब्जी जहाँ तक सम्भव हो ताजी होनी चाहिये। जिनके पास कुछ कच्ची जमीन हो उन्हें छोटी-छोटी क्यारी बना कर सब्जी पैदा करना चाहिये। जिनके पास जमीन न हो वह बड़े गमलों में लगा सकते हैं। मकान के ऊपर १ फुट ऊँची मिट्टी डालकर पालक, मेथी, धनियाँ, मूली, गोभी लगा सकते हैं। ताजी सब्जी में ही पर्याप्त विटामिन मिल सकेगें। खेत से निकलने पर सब्जी के पोषक तत्व कम होने लगते हैं।
- (२) जिन सब्जियों के छिलके खाये जा सकते हैं उन्हें छिलके समेत ही बनावें लौकी, तरोई, टिन्डा, परवल, शलजम, गाजर, टमाटर, आलू आदि को छिलके समेत बनाना चाहिये। यदि छिलका खराव हो गया हो अथवा अधिक कड़ा पड़ गया हो तो उसे निकाल दें। यदि छिलके समेत सब्जी अच्छी न लगे तो छिलका निकालकर छोटा-छोटा काट कर या सिल पर पीसकर मिला दें।

- (३) सभी सब्जियों को काटने से पहले अच्छी तरह घो लेना चाहिये। काटने के बाद घोने से सब्जी के अन्दर का पानी भी, पानी के साथ घुलकर निकल जाता है। काटने के बाद अधिक देर तक सब्जी को नहीं रखना चाहिये। तुरन्त पकाना उचित है। रखने से भी पोषक तत्व कम हो जाते हैं।
- (४) सब्जी पकाने के लिये पहले बटलोई में पानी डालिये। जब पानी खौलने लगे तब नमक, जीरा, हल्दी डाल दीजिये। थोड़ी देर पक जाने पर सब्जी डाल दीजिये। घी या तैल डालकर जो मसाले डाले जाते हैं उनके पोषक तत्व जल जाते हैं।
- (५) सब्जी को घीमी-घीमो आंच में पकाइये। बटलोई के ऊपर पानी मर कर रख दें। जिससे भाप न निकले। भाप निकलने से भी विटामिन भाप के साथ निकल जाते हैं।
- (६) सब्जी के पक जाने पर जब भोजन करना हो उस समय घी मक्खन, तेल आदि डाल कर खायें तो अच्छा रहेगा। सब्जी पकते समय मूँगफली के दाने डाल देने से चिकनाई का काम पूरा हो जाता है।
  - (७) कई सब्जी एक साथ मिलाकर पकाना अच्छा है।
- (प) सब्जी बनाते समय, ठडा पानी नहीं डालना चाहिये। गरम करके ही डालें। दाल भात में भी यदि बाद में पानी डालना पड़ेतो गरम करके ही डाला जाय।
- (९) पकाते समय बटलोई का मुँह ढका रहे। खुला रखने से भी विटामिन नष्ट होते हैं। बार-बार करछुल से चलाना भी ठीक नहीं है।
- (१०) सब्जी का अधिक पकाना उचित नहीं है थोड़ा सिझा लेना चाहिये। बाद में थोड़ी देर आगैं के ऊपर रख देने से सब्जी पककर सीझ जाती है।
- (११) हरी पत्ती वाले साग पालक, मेथी, बथुआ, मूली, गाजर के पद्गे, चौलाई आदि को बहुत कम ही पकाना चाहिये। पत्ती वाली सब्जी कोमल होती है इसिलये उसे कम से कम पकाना चाहिये। अधिक पकाने एवं भुजिया बनाकर खाने से कोई भी विटामिन नहीं मिलते।

- (१२) सब्जी का पानी कभी नहीं फेंकना चाहिये। पानी में ही विटामिन घुलकर निकल जाते हैं। पानी को अलग से निकाल कर पिया जाय तो भी अच्छा है।
- (१३) बन्द गोभी के बाहर के पत्तो अधिक न निकालें। मीतर के पत्तों में जितना विटामिन होता है उससे दस गुना वाहर के पत्तों में होता है।
- (१४) सब्जी या किसी भी खाद्य पदार्थों में सोडा डालना उचित नहीं है। सोडा का हार्ट पर बुरा प्रभाव पड़ता है।
- (१५) बनी हुई सब्जी को दुबारा गरम करना ठीक नहीं है। गरम करने से विटामिन नष्ट हो जाते हैं।
- (१६) सब्जी को पकाते समय नींबू का रस, टमाटर. दही या आम की खटाई, इमली डालना चाहिये। खटाई से विटामिन सुरक्षित रहते हैं।
- (१७) खटाई के अमलत्व को नष्ट करने के लिये उसमें थोड़ा सा गुड़ डालना चाहिये।
- (१८) मोजन बन जाने के बाद उसे ढक कर रक्खें, एक दो घन्टे के अन्दर मोजन कर लेना उत्तम है। अधिक देर का मोजन स्वास्थ्यप्रद नहीं रहता है।

#### आल की सडजी बनाना:-

सिंज्यों में आलू सभी के लिये और सब दिन सुलम होता है। परन्तु आलू को सब्जी कहना भूल हैं। आलू में रोटी की तरह ही स्टार्च होता है। रोटी, चावल आदि से आलू में छार अधिक होता है। जो लोग मात अधिक खाते हैं उन्हें मात आदि कम करके आलू खाना चाहिये।

आलू अच्छा खाद्य है, परन्तु जब हम गलत तरीके से पका कर प्रयोग करते हैं तब आलू नुकसान करता है। आलू ताजा होना चाहिये। कोल्ड स्टोरेज में रखे गये आलू के पोषक तत्व कम हो जाते हैं। आलू बनाने के प्राकृतिक तरीके:—

(१) आलू को समूचा घोकर, पानी में छिलके समेंत उबालें। उबल जाने पर उसे चाकू से काटकर खौलते पानी में डालकर सब्जी बनावें। आलू में मटर, हरा घनियाँ, बन्दगोभी, फूलगोमी, पालक, चौलाई आदि वस्तुएं मिलाकर भी बना सकते हैं। आलू को अच्छो तरह से रगड़ कर घो डालिये। चाकू से आघ इन्च के टुकड़े कर लें। काटने के बाद न घोयें। बटलोई में पानी को खौलाइये, जब पानी खौलने लगे तब उसमें आलू डाल दीजिये, कटोरी में पानी भरकर रख दें। नमक, हल्दी, जीरा को छोड़कर कुछ मी मसाला स डालें।

सब्जी पकाने के बाद टमाटर, पालक, चौलाई का कच्चा रस मिला देने से सब्जी में ही दवाई मिल जाती है।

आलू को भूनकर भी खाना उत्तम है। नमक हरी धनियाँ, हरी मिर्च मिलाकर खाने से स्वादिष्ट बन जाता है।

आलू, लौकी मिलाकर सिझायें। जब सीझ जाये तो गरम रहते टमाटर कद्दू कस में कसकर क्च्ची लौकी, खूब पका केला मिलाकर खाइये। स्वाद भी बढ़ जायगा और स्वास्थ्य के लियं लाभकारी होगा।

## अन्य सब्जी बनाने के प्राकृतिक तरीके

लौकी:—लौकी जिसका छिलका मुलायम हो, काटने के पहले घो लें बड़े-बड़े टुकड़े काट करके सिझाइये। सीझ जाने के बादं मल दीजिये, टमाटर कच्चा छोटा-छोटा काट कर डालें, हरी घनियां पीसकर मिलावें।

लौकी के साथ पत्ता गोभी। आलू भी मिला कर सिझायें। नींबू, अदरख, हरा घनियाँ मिलाकर खायें।

तरोई: - तरोई को काटने के पहले घो लें। सीझ जाने के बाद नींतू अदरखं मिलाकर खाइये। पानी नहीं डालना चाहिये। घीमी आंच में पकाना चाहिये।

भिन्डी:—भिन्डी को पहले समूची ही घो लें। काटने के बाद घोने से भिन्डी में लबलवा पन आ जाता है। भिन्डी में सिझाते समय पानी न डालें। घीमी आँच में ही पकावें। केवल नमक, हल्दी डालें, सीझ जाने के बाद नीबू डालकर खाना चाहिये। भिन्डी का साग रोगी को नहीं देना चाहिये।

करेला:—स्वास्थ्य के लिये करेला अत्यन्त लाभकारी है। करेला बनाने की जो प्रया है वह अत्यन्त दोष पूर्ण है। करेला को छिलके समेत काटिये, पहले थोड़ा पानी डालें, पानी जब खौलने लगे, तब हल्दी, नमक डाल दें। पक जाने पर करेला डालें ढक कर पकावें। इस प्रकार करेला खाने से लाम होता है। करेला को छील कर मसाला मरकर घी तेल में तलकर खाना ठीक नहीं है। सुगर के रोगी को लाम होता है। जिगर को ताकत देता है।

टमाटर: — कच्चे टमाटर को छोटा-छोटा काट करके, नमक डालकर खाना चाहिये। खजूर, केला, मिलाकर खा सकते हैं। टमाटर की कच्ची सब्जी अत्यन्त स्वादिष्ट लगती है। टमाटर में सी विटामिन अधिक होता है। हर। धनियाँ मिला लें, पालक की पत्ती को छोटा-छोटा काट करके मिला सकते हैं।

खीरा — खीरा को कद्दू कस में कस करके थोड़ा दही मिला कर खाना चाहिये। नमक, हरा घनिया मिला सकते हैं। पथरी रोग के लिये खीरा का रस अत्यन्त लामकारी है।

बन्द गोभी:—बन्द गोभी चर्म रोग के लिये लाभकारी है। इसका रस भी निकाल करके पीना चाहिये। बन्द गोभी, आलू, टमाटर, हरा घनियाँ मिलाकर खा सकते हैं। सलाद के साथ कच्चा मिलाकर खाना चाहिये।

फूल गोभी: —कच्चा भी खा सकते हैं। फूल गोभी के साथ आलू, टमाटर मिला कर बना सकते हैं। फूल गोभी के पत्तों का भी साग अच्छा होता है।

गाँठ गोभी:—गाँठ गोभी कच्ची खाने में बहुत अच्छी लगती है। छोटा-छोटा काट करके टमाटर, हरा घनियां, केला, नमक मिला कर खाने से अधिक स्वादिष्ट हो जाती है। उबाल कर भी खा सकते हैं।

सियाड़ा :— सियाड़ा में आयोडीन अधिक होता है। कच्चा खाना ही उत्तम होता है। सियाड़ के छिलके को पीस कर उसका रस निकाल कर नित्य पिया जाये तो गला वढ़ने को लाभ होता है। टांसिल की बीमारी में भी लाभ करता है। सियाड़े के छिलके को सुखाकर रख लेने से बाद में प्रयोग कर सकते हैं। सूखा सियाड़े की रोटी, हलुवा बना कर भी खाते हैं। नमक या खजूर गुड़ के साथ भी खा सकते हैं।

काशीफल :-इसे कद्दू और कुम्हड़ा भी कहते हैं। छिलके समेत खाना चाहिये।

आंवला :—आंवले में सबसे अधिक सी विटामिन होता है। सब्जी में उबालते समय समूचा आंवला डाल दें। पक जाने पर गुठली निकाल करके नमक, जीरा, हरी मिर्च, थोड़ा गुड़ मिलाकर चटनी बनाकर सा सकत है।

सभी प्रकार के पत्ती वाले साग असे पालक, चौटाई, टाल गाम मा बहुत ही बीमी आँच में पकावेगें। हरी पत्ती के साम में सबस अधि। ए विटामिन पाया जाता है जो आंखों के लिये अत्यस्त लाभ कानी हो । है। पत्ती वाले साग को उबाल कर पानी न फेके पानी में ही सब पोषक तन्त्र होते हैं। मेथी, बथुआ का साग कच्चा न खाइये। मेथी का गाम बान राग क लिये और बथुआ का साग पेट साफ करने के लिये अत्यस्त लामकारी है।

मूली:—मूली कच्ची ही खानी चाहिये। उवाल कर या मधी बना कर खाने से पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। मूली एवं मूली का उस बचानी १६ रोगी को विशेष लामकारी है। जबतक मूली मिले नित्य लाना नाहिये।

गाजर:—कब्ज और चर्म रोग के लिये अत्यन्त लामकारी है। अबन स गाजर रहे कच्ची पेट मरकर खाई जा सकती है। गाजर को अवाल कर कार से पोषक तत्व कम हो जाते हैं। गाजर का रस अत्यन्त लामकारी अवाहि।

नोट: — कच्ची सब्जी और फलों के प्रयोग की मुनिया आग किएसे गई है।

## कच्ची सब्जी तथा फलों का प्रयोग

मोजन में कच्ची सब्जी का प्रयोग नित्य करना चाहिये। इसे मलाद या कजूम्बर कहते हैं। यदि कई प्रकार की सब्जी को एक साथ मिलाकर बनाया जाय तो स्वादिष्ट भी होती है और पीष्टिक भी होती है। क्योंकि कच्ची सब्जी में घातव लवण पूर्ण सुरक्षित रहते हैं। मुर्ली, भारतम, गाजर, टमाटर, तो लोग कच्ची खात भी हैं। परन्तु लौकी, पालक, टमाटर, बन्द गोमी, मूली आदि अनेक सिंहजयों की कम ज्यादा मिलाकर बनाना बहुत कम लोग जानते हैं। नीचे कई प्रकार के मलाद बनान की शिप दी जा रही है उसमें से समयानुसार चुनाव करके बनाना चाहिये। भोजन में प्राकृतिक सलाद का होना आवश्यक है। पकाने का खर्च मी बचता है और स्वस्थ्य के लिये अधिक विटामिन मी मिलते हैं। यदि इसे ठीक विधि से बनाई जाय तो खाने में पकी सब्जी से भी अधिक स्वाद आता है।

- (१) कच्ची मूली २४० ग्राम, गाजर २४० ग्राम, टमाटर २४० ग्राम, नींबू १, पालक १०० ग्राम, केला पका १२४ ग्राम. मूली, गाजर को कहू कस में कस लें, पालक, टमाटर छोटा-छोटा काट कर सबको एक साथ मिला-कर नींबू का रस डाल दें। सलाद तैयार हो गया, हरा घनिया, हरी मिर्च दही इच्छानुसार मिला सकते हैं। हल्का नमक मिला सकते हैं।
- (२) टमाटर लाल, छोटा-छोटा काटिये, हरा घनियाँ अदरक काट कर मिलाइये। नमक, गुड़ थोड़ा डालिये। हाथ से मिलाकर खाइये, पौष्टिक और स्वादिष्ट होगा।
- (३) टमाटर २५० ग्राम, गाजर १२५ ग्राम, केला पका १२५ ग्राम, हरा घनियाँ, अदरख. नमक इच्छानुसार मिला ले। सबको एक साथ मिलाकर खाइये।
- (४) टमाटर १२५ ग्राम, गाजर १०० ग्राम, खजूर ५० ग्राम, नींवू १,पालक ५० ग्राम, नमक, अदरख इच्छानुसार डाल कर बनावें।
- (५) टसाटर २०० ग्राम, सेव १०० ग्राम, मौसमी एक, केला २ पका नींबु १, सबको एक साथ मिलाकर बनावें।
- (६) खीरा २४० ग्राम, लोकी ५० ग्राम, सन्तरा २, पालक ४० ग्राम, मूली ५० ग्राम, सबको एक साथ मिलाकर बनावें।
- (७) अंकृरित चना ४० ग्राम, मूँगफली ४० ग्राम, गाजर १०० ग्राम, टमाटर १०० ग्राम, पालक ४० ग्राम, किशमिश ४० ग्राम, नींबू, अदरख नमक मिलाकर बनावें।
- (८) शलजम ४० ग्राम, गाजर ४० ग्राम, केला दो, टमाटर १०० ग्राम, खजूर ४, मूली ४० ग्राम, नमक, हरा घनियां, अदरख मिलाकर बनाइये।
- (९) अमरूद पका २०० ग्राम (बीज निकालकर), खीरा १०० ग्राम, ककड़ी १०० ग्राम, पके केला २, पालक या मूली के पत्ते। सब्को मिलाकर बनावें।

- (१०) बन्दगोभी के पत्ते २०० ग्राम, टमाटर २०० ग्राम, गाजर १०० ग्राम, मूली ५० ग्राम, केला २ पके। सबको मिलाकर बनावें।
- (११) सन्तरा २०० ग्राम, चुकन्दर ५० ग्राम, गाजर ५० ग्राम, लोको ५० ग्राम, केला २ पके, किशमिश २५ ग्राम, सबको मिलाकर बनाइये ।

# कच्ची सब्जी और फलों का प्रयोग क्यों करें

प्रकृति माँ ने प्राणी मात्र के लिये उत्तम से उत्तम खाद्य पदार्थ तैयार किये हैं। ससार में मनुष्य को छोड़कर कोई भी प्राणी खाद्य पदार्थों को बिगाड़ कर पका कर नहीं खाता है। भोजन के पकने से उसके पोषक तत्व तो कम हो जाते हैं साथ ही मोजन में शीघ्र ही सजंद पैदा हो जाती है। कोई भी खाद्य पदार्थ पका कर रखने से जल्दी खराब होता है। बिना पकाया कई दिनों तक रख सकते हैं। यदि मानव कच्चा आहार लेना प्रारम्म करेतो उसका शरीर अधिक दिनों तक रह सकता है। उसे कोई रोग भी नहीं हो सकता है। भोजन के पकाने में जो समय लगता है जब कम खर्च होता है वह भी बच सकता है। चना, मूँग, गेहूँ, आदि सूखे अनाज को २४ घंटे भिगो कर कपड़े में बाँध देने से अंकुरित करके बड़े आराम से खाये जा सकते हैं। कच्चा अंकरित अनाज एक सप्ताह तक खाया जा सकता है। यदि इसी अनाज को उबाल दिया जाय तो २४ घन्टे में ही बदबू आ जायगी। सारे विश्व में भोजन को पका कर खाने की आदत बन गई है। इसको एकाएक बदलना कठिन ही है। परन्तु यदि लोग भोजन के साथ ५० प्रतिशत कच्चा भोजन लेने लगे तो मानव समाज का अत्यन्त उपकार होगा। भोजन के साथ कच्चे मोजन को किस प्रकार से स्वादिष्ट और पौष्टिक स्वास्थ्यप्रद बनाकर खा सकते हैं उसकी संक्षिप्त जानकारी दी जा रही है। जो लोग यह चाहते हो कि हम तथा हमारा पित्रवार कभी रोगी न हो दवा डाक्टर की कभी जरूरत न हो उन्हें बताये गये अनुसार दैनिक भोजन में दोनों समय कच्चा मोजन करना च।हिये । मैंने स्वयं कच्चे भोजन का प्रयोग किया है और बहुत से लोगों को कराया है। जिससे आशा से भी अधिक लाभ हुआ हैं।

टी० बी०, कैंसर, चर्म रोग, हार्ट, गैस्टिक टेबुल, ब्लडप्रेसर, जुकाम, खांसी, जबर आदि अनेकों रोगियों को कच्चे मोजन से लाम हुआ है।

श्वेत कुष्ट, गलित कुष्ट आदि में तो कच्चा अंकुरित चना अमृत का लाभ देता है। चाहे जैसी भी बीमारी हो यदि १ वर्ष ६ माह केवल भोजन किया जाय तो अत्यन्त लाभ होगा।

भारत में पहले मानव कच्चा मोजन ही करते थे। त्रेता थुग में श्रीरामचरित मानस में जो अच्छे सन्त, योगी, महात्मा थे वह सदा कच्चा भोजन ही प्रयोग करते थे। श्री मगवान राम जी ने १९ वर्ष तक केवल कन्द मूल फल ही खाये। श्री राम का अनुकरण श्री मरत लाल जी ने भी किया श्री भरत लाल जी का अनुकरण सारी प्रजा ने किया जिससे मानव समाज नीरोग रहकर सुखी जीवन ब्यतीत कर सका इसी को राम राज्य कहते हैं।

दैहिक दैविक भौतिक तापा। राम राज्य दुःख काहुन व्यापा॥ सब सुन्दर सब विरुज शरीरा। अल्प मृत्यु नहिं कउनि उपीरा॥

# कच्चा खाने की सुविधि

- १. जिस मौसम में जो वस्तुयें मिलें उन्हें कम ज्यादा करके बनाई जाय। अपनी इच्छा और सुविधा, स्वाद के अनुसार वस्तुओं का चुनाव करना चाहिये।
- २. फल और सब्जी दोनों का मेल हो सकता है। सब्जी वही मिलावें जो कच्ची खाई जा सके। फल वह मिलावें जिनका मेल बैठ सकता हो।
- ३. कड़ी वस्तुओं को कद्दूकस में कसकर डालना चाहिये। मुलायम वस्तुओं को चाकू से छोटा-छोटा काटकर उसलना चाहिये।
- ४. नमक हरा घनियाँ, अदरख अपनी इच्छा के अनुसार डाल सकते हैं। हरी मिर्च का प्रयोग भी कर सकते हैं।
  - ५. दही का प्रयोग सलाद में करना अच्छा है।
  - ६. नींबू डालना आवश्यक है।
  - ७. काटने के पहले सभी वस्तुओं को घोकर साफ करलें।

- प्र सलाद बनाने के बाद एक घन्टे के अन्दर उसका उपयोग कर लेना चाहिये।
- ९. कच्चे खाद्य पदार्थ खूब चना-चना कर खाएं जिससे मुंह की लार (क्वेत सार) खाद्य पदार्थ के साथ मिल जाये इससे उस वस्तु का पाचन भी शीझ होगा और अधिक भी नहीं खायें तथा दांतों का व्यायाम भी होगा जिससे दांत मजबूत बनेगें और कोई रोग नहीं होगा।
- १०. कई प्रकार के कच्चे फल, पत्तीदार सब्जियां, खीरा, ककड़ी, अंकुरित अनाज मिलाकरू नींबू का रस एवं अदरख डाल कर खायें। इस प्रकार का सलाद खाने में स्वादिष्ट भी लगता है एवं पौष्टिक गुण भी अधिक मिलते हैं।
- ११. जिन फलों एवं सञ्जियों के छिलके आसानी से चबाये जा सकते है। उन्हें जरूर प्रयोग में लायें।
- १२. जिन व्यक्तियों के दाँत न हो वह कच्चे खड़ा पदार्थ को सिल पर पीसकर चटनी बनाकर, कद्दूकस में कस कर या उनका रस निकालकर खूब चबला-चबला कर (कम्पट की तरह चूस-चूसकर) ग्रहण करें।
- १३. प्रतिदिन भोजन के बाद कोई कड़ा फल जैसे खीरा, ककड़ी, गाजर, अमरूद, सेव आदि फल अवश्य खाना चाहिये। इससे भोजन का पाचन शीघ्र होगा, कब्ज नहीं रहेगा तथा दांतों का ब्यायाम होगा एवं दांतों में फँसे अन्न कण निकल जायेंगे जिससे दांतों में कोई रोग नहीं होगा।

"कच्चा मोजन जिसमें अन्न, साग, सब्जी आदि सभी पदार्थ शामिल हैं, अग्नि पर पकाये गये भोजनों से निश्चय ही उत्तकृष्ट और सामान्यता मानव स्वास्थ्य के लिये उत्तम हैं"

**.** 

\* कच्चा खाओ मौज उड़ाओ,

वैद्य-डाक्टर के पास न जाओ।

<sup>\*</sup> कैच्चे पदार्थ की अधिक जानकारी के लिये ''कच्चा खाओ मौज उड़ाओ'' छेखक की पुस्तक पढ़ें।

# प्राकृतिक चटनी

मोजन का एक अंग चटनी भी है। यह मोजन तो नहीं है परन्तु भोजन के साथ इसका होना आवश्यक समझा जाता है। साधारण चटनी में और प्राकृतिक चटनी में बहुत थोड़ा अन्तर है। प्राकृतिक चटनी में लाल मिर्च, गरम मसाले का उपयोग नहीं होता है। हरी मिर्च, हरा धनियां, पुदीना, हरी सौंफ का प्रयोग किया जा सकता हैं। हम आपको ऐसी चटनी के प्रयोग बता रहे हैं जिनका उपयोग साग सटजी के स्थान पर कर सकते हैं। यह चटनी खाने में स्वादिष्ट और पौष्टिक तथा प्राकृतिक लवण विटामिन से भरपूर रहती है।

सलाद और चटनी में थोड़ा अन्तर है। सलाद को कस कर काट कर बनाते हैं। चटनी को सिल पर पीस कर बनाते हैं। सलाद को पीसने का काम दांतों को करना होता है। चटनी ऐसे लोगों के लिये उपयुक्त होती है जिनके दांत नहीं है या कमजोर हैं। मोजन को सुस्वाद बनाने में चटनी अपना अलग अधिकार रखती है। प्राकृतिक मोजन को सुस्वाद और पौष्टि बनाने में चटनी का होना भी अनिवार्य है।

# चटनी बनाने का प्राकृतिक तरीका

१—गाजर ५० ग्राम, अम्राह्द ५० ग्राम, टमाटर १०० ग्राम, खजूर २५ ग्राम, सबको एक साथ पीस कर बनाइये।

२-पत्ता गोभी ५० ग्राम, सेव ५० ग्राम, गाजर ५० ग्राम, टमाटर ५० ग्राम, किशमिश १०० ग्राम, सबको पीर कर बनावें।

३—सेव २०० ग्राम, खजूर ३४ ग्राम, गाजर ४० ग्राम, टमाटर ४० ग्राम, किशमिश १५ ग्राम, सबको एक साथ पीसकर बनावें।

४ — खजूर १०० ग्राम, लौकी ५० ग्राम, बन्दगोभी २५ ग्राम, अमुरूद ५० ग्राम, सबको एक साथ पीसकर बनावें। ५—लौकी ४० ग्राम, टिन्डा ५० ग्राम, पालक १०० ग्राम, मूली ५० ग्राम, किशमिश या गुड़ २५ ग्राम मिलाकर बनालें।

६— ५ ग्राम तिल काले या सफेद, ५ ग्राम सौंफ, १० मुनक्का. २ खुबानी, एक अंजीर शाम को भिगोकर सुबह पीस कर प्रयोग करें। यह चटनी बहुत ही पौष्टिक होती है। बच्चों के जिगर आदि रोगों में विशेष लाभकारी है।

७—कच्चा आम सौ ग्राम हुरा पुदीना दस ग्राम, या हरा धनियाँ दस ग्राम, अदरख दस ग्राम उपयुक्त नमक डालकर एक साथ सिल पर महीन पीस लें। मीठा करने के लिये गुड़ डाल सकते हैं।

- ५—करोंदा सौ ग्राम, हरा पुदीना या घिनयां दस ग्राम, उपयुक्त नमक, अदरख डालकर एक साथ पीसकर बनालें।
- नोट—[१] ऊपर बताये गये अनुसार किसी भी वस्तु को कम ज्यादा करके पीस कर बनावें।
- [२] नमक, हरा घनियाँ, नींबू, अदरख, हरी मिर्च, अपनी इच्छा के अनुसार डालकर बनावें।
- [३] इस प्रकार की बनी चटनी भोजन के साथ सब्जी के स्थान पर खाई जा सकती है। स्वाद और स्वास्थ्य दोनों की दाता है।

# आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिये प्राकृतिक चटनी बनाइये

(१) चार पाँच गमलों में या भूमि, में चने को खूब घना बो दीजिये। जब ४-६ इंच के पौबे हो जांय तब चाकू से काट करके नीचे लिखे अनुसार भोजन में प्रयोग करें। चने का साग बारह महीने इस विधि से प्रयोग किया जा सकता है।

# चटनी बनाने का प्राकृतिक तरीका-

(१) चने का साग २५० ग्राम, टमाटर १०० ग्राम, खजूर ५० ग्राम, पालक की पत्ती १०० ग्राम, लौकी ५० ग्राम, वन्दघोभी ५० ग्राम, हरा ःनियां २५ ग्राम, नमक, जीरा, हरी मिर्च, अदरख अपनी इच्छा के अनुसार मिला करके सिल पर खूब अच्छी तरह से पीसकर रोटी के साथ खा सकते हैं।

- (३) अंकुरित चना १०० ग्राम, चने का साग १०० ग्राम, पालक का साग १०० ग्राम, बेल की पत्ती ५० ग्राम, नींबू, अदरख, हरी मिर्च, नमक मिला करके खाइये।
- (४) चने का साग २५० ग्राम, किशमिश ५० ग्राम, सेव १०० ग्राम, मूँगफली २५ ग्राम, हरा मनियाँ, अदरख, हरा मिर्च, नमक मिलाकर चटनी बनाकर प्रयोग करें।
- (५) चने का साग २०० ग्राम, पत्ता गोभी ५० ग्राम, पालक का साग ५० ग्राम, मटर ५० ग्राम, टमाटर ५० ग्राम सबको पीसकर अदरख, हरी घनियाँ, नमक डाल करके खाइये।

# स्वांस, खाँसी, मासिक धर्म की खराबी, गर्भपात, बच्चा न होने के लिये

- (१) अंकुरित गेहूँ २०० ग्राम, (अंकुर एक इंच हो जाय) चने का साग ४० ग्राम, पालक १०० ग्राम, खजूर ५० ग्राम, अदरख, नींबू, नमक डाल कर खायें।
- (३) अंकुरित गेहूँ २५० ग्राम, पालक १०० ग्राम, खजूर ५० ग्राम, नींवू १, अदरख, नमक डाल कर खायें।
- (३) अंकुरित गेहूँ १०० ग्राम, अंकुरित मूंगफली ५० ग्राम, खजूर ५० ग्राम, पालक ५० ग्राम, अदरख, नींबू डालकर खायें।
- (४) अंकुरित गेहूँ २०० ग्राम, गोला गरी १०० ग्राम, खजूर ५०, पालक ५० ग्राम, आंवला २५ ग्राम, नमक, अदरख, हरा घनियाँ मिलाकर खायें।

नोट:—इन्हें कच्चा ही खार्ये, पीसकर चटनी बनाकर खा सकते हैं। या ऐसा ही कच्चा खा सकते हैं।

# प्राकृतिक चाय

## प्रचलित चाय से हानि:-

वर्तमान समय में चाय का बहुत बड़ा प्रचलन हैं जिघर देखिये चाय की दुकाने मिलेगी। बहुत से लोग तो चाय के बिना रह नहीं सकते यदि उन्हें चाय न मिले तो बड़े परेशान हो जाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि चाय सस्ता पेय है पर मेरे विचार से चाय के मुकाबले में महंगा अन्य कोई पेय है ही नहीं। एक कप चाय ३० पैसे में आती है। प्राय. लोग ५-१० कप चाय पीते हैं जिसमें दो तीन रुपया खर्च हो जाता है और दो रुपया में एक किलो दूध आता हैं जो कि ५-१० कप के ही बराबर होता है फलस्वरूप आज मानव पैसा भी बरबाद करता है और रोगी भी बनता है।

चाय स्वास्थ्य के लिये अत्यन्त हानिकर पेय है। इसमें काफी न, टैनीन नामक दो प्रकार के विष पाये जाते हैं। इसके प्रयोग में भूख कम लगती है, गुर्दे कमजोर पड़ जाते हैं, पेशाब अधिक आता है, वीर्य पतला हो जाता है। चाय में नशा लाने के लिये चमड़ा का पानी भी डाला जाता है। जिसजे उत्ते जना पैदा होती है, हृदय की घड़कन बढ़ती है, नींद कम आती है। अधिक पीने से कब्ज, छाती में दर्द, स्नायु दुर्बलता और हिस्टीरिया जैसे मयंकर रोग हो जाते हैं। चाय काफी दोनों ही स्वास्थ्य के लिये महान शत्रु हैं। आज यदि समाज स्वस्थ रहना चाहता है तो चाय का प्रचलन बन्द करना पड़ेंगा तभी स्वस्थ रह सकता है। इसके स्थान पर निम्न आदर्श पेय का प्रयोग किया जाय तो सस्ता और स्वास्थ्यत्र होगा।

#### प्राकृतिक चाय के लाभ :--

प्राकृतिक चाय पीने से कोई हानि नहीं होती, लाभ अधिक होता है। साधारण तौर पर नीचे कुछ चाय बनाने के फार्मू ले दिये जा रहे हैं। इन्हीं में से मनोनुकूल चुनाव करके प्रयोग करना चाहिये। इससे आप रोगों से बचे रहेंगे तथा आप अपने घन का पूर्ण लाभ उठा सकेगें।

#### आनन्द प्राकृतिक चाय:-

यह चाय अन्य चाय की अपेक्षा अधिक गुणकारी, स्वास्थ्य वर्धक हैं। इसके प्रयोग से आपको किसी प्रकार की हानि नहीं होगी बल्कि यह सर्दी जुकाम, नजला, वात, दमा रोगों से बचायेगी तथा पूर्ण शक्ति स्फूर्ति देगी एवं स्मरण शक्ति बढ़ायेगी। स्वाद एवं रंग बिल्कुल चाय जैसा होता है।

चाय में पड़ने वाली वस्तुओं के पौष्टिक गुण एवं मात्रा :-

- (१) सौंफ ५०० ग्राम, आंव पेचिस में लाभ पहुँचाती है।
- (२) इलायची बड़ी २५० ग्राम, मस्तिष्क को शक्ति देने और टी० बी० के कीटाणुओं को नष्ट करने वाली है।
- (३) बनप्सा—-१०० ग्राम, कफ को समन करके जमा हुआ कफ निकालता है।
- (४) ब्राह्मी बूटी २५० ग्राम, वीर्य को पुष्ट करती है और स्मरण शक्ति को बढ़ाती है।
- (४) लाल चन्दन—४०० ग्राम, रक्त को बढ़ाता है, वात रोगों में लाम करता है।
  - (६) मुलेठी-१२५ ग्राम, कफ को साफ करती।
- (७) सोंठ १०० ग्राम, वात रोगों को दूर कर रक्त का संचालन करती है।
  - (=) काली मिर्च १०० ग्राम, कफ को दूर करती है।

#### बनाने की विधि:-

उपर्युक्त लिखी मात्रा के अनुसार सभी सामान को अलग-अलग कूट कर आटा छानने वाली चलनी से छानकर मिलाकर रख लें। ५०० ग्राम पानी में एक छोटी चम्मच (५ ग्राम चाय) डालकर कुछ देर खौलाइये। पक जाने पर दूघ, देशी शक्कर या गुड़ इच्छानुसार मिलाकर पियें। तुलसी के पक्ते भी डाल सकते हैं। सफेद चीनी डालना हानिकर है। गुड़ और देशी शक्कर की जगह मुनक्का मिलाने से चाय के और भी गुण बढ़ जाते हैं। नोट: —यदि आप कूटने पीसने की परेशानी से बचना चाहते हैं तो ग्रामोद्योग मण्डार, पो० नकटिया, जि० बरेली के पते से मंगा सकते हैं।

#### (३) चोकर की चाय :-

१५ ग्राम गेहूं का चोकर, १० ग्राम अदरख, ११ काली मिर्च, ११ तुलसी के पत्ते, ११ मुनक्का, ५०० ग्राम पानी (५० ग्राम गुड़) डालकर पका लें। दूघ मिलाकर पियें। यह चाय पुरानी खाँसी, जुकाम, रक्त की कमी व दुर्बलता को दूर करती है तथा बी० विटामिन की पूर्ति करती है। काफी की जगह पियें।

# (४) ब्राह्मी की चाय:-

५० ग्राम ब्राह्मी वूटी, ११ काली मिर्च, ५० ग्राम गुड़ या देशी शक्कर ५०० ग्राम पानी मिलाकर पकाकर दूघ मिलाकर प्रयोग करें। इसके नित्य प्रयोग से दिमागी शक्ति (स्मरण शक्ति) बढ़ती है।

#### (प्) जौ की काफी:-

जौ को १२ घन्टे पानी में भिगो कर, एक घन्टे पानी से निकाल कर हाड़िया में रख दें। पानी निकल जाने पर उसकी भूसी निकाल दें। बचे हुये जौ को खल्ल में कूटकर रख लें। जब काफी बनाना हो तो १० ग्राम कूटे जौ, पानी १०० ग्राम, गुड़ या बूरा ५० ग्राम या मुनक्का १० नग डालकर पकायें। पक जाने पर कपड़े से छान कर पर्याप्त दूध मिलाकर पियें यह काफी बहुत लामदायक है।

# चाय व तुलसी पेय के सम्बन्ध में आवश्यक नियम :--

- १- चाय पकाने के वर्तन एवं हाथों की सफाई का घ्यान रक्खें।
- २—कलई दार बर्तनों में ही या मिट्टी के बर्तनों में बनायें। एलमो-निवम, लोहे, तांबे के वर्तनों में चाय न बनायें।
- ३ चाय को हमेशा ढककर खौलाइये। खुला रहने से उसके पोषक तुद्धक माप बनकर निकल जाते हैं।

- ४—जितनी आवश्यकता हो उतनी ही बनायें। चाय ठण्डी हो जाने या अधिक देर रक्खी रहने पर खराब हो जाती है।
- ५—चाय बन जाने पर उसे कुछ ठण्डा कर लें, अधिक गरम चाय पीने से अलसर हो सकता है।
- ६ चाय को धीरे-धीरे आम की तरह चूस-चूस कर पियें। जल्दी पीने से चाय का पूरा लाभ एवं स्वाद नहीं मिलता।
- ७—चाय को मात्रा के अनुसार भूख से बहुत कम औषिध समझ कर पियें। पेट भर कर न पियें।

# तुलसी पेय

पुराने समय में तुलसी का बड़ा महत्वथा जिस घर में तुलसी का पौंचा होताथा उस घर में रोग के कीटाणु पैदा ही नहीं होने पातेथे। पर आज शायद ही किसी घर में तुलसी का पेड़ हो। आयुर्वेद में तुलसी का बड़ा महत्व बतलाया गया है।

# तुलसी के गुण:--

- १—तुलसी के पांच या सात पत्तों को लेकर पांच काली मिर्च डालकर पीस लें। एक गिलास पानी में मिलाकर प्रातः काल पिये। दिमाग की गर्मी को दूर कर ताकत देगी।
- २—प्रात:काल शौचादि से निवृत होने पर पांच पत्ते तुलसी के पानी के साथ निगल जाने से बल, तेज और स्मरण शक्ति को लाम करती है।
- ३ तुलसी के हरे पत्तों को पीसकर मिरगी के रोग वालों को नित्य सारे शरीर में मालिश करना चाहिये।
- ४—तुल्सी के पत्तों को पीसकर थोड़ा नमक मिलाकर उसका रस नाक में डालने से मूर्छा और बेहोशी में लाभ होता है।

- ५--नित्य तलसी के पत्तों के सेवन करने से मलेरिया नहीं होता।
- ६—मोजन के समय नित्य ५ पत्ते तुलसी के प्रयोग करने से भोजन शीघ्र पचता है।
- ७—तुलसी के पौघे पर नित्य १ लोटा जल चढ़ाने से रोग के कीटाणु मर जाते हैं तथा परमात्मा से सम्बन्ध जुड़ता है।

रहीम दास जी ने तुलसी की महिमा का बड़ा ही सुन्दर वर्णन किया है।

> तुलसी बिरवा बाग में सींचे से कुम्हलाय। रहे भरोसे राम के तो पर्वत पर हरियाय।।

# तुलसी की चाय:-

तुलसी के पत्ते १० ग्राम, पानी २५० ग्राम, गुड़ ५० ग्राम, तुलसी के पत्तों को ३०० ग्राम पानी में खौलायों जब पानी २५० ग्राम रह जाय तो उसे उतार कर दूध-गुड़ मिलाकर चाय की तरह पियें। अदरख, काली मिर्च भी डाल सकते हैं।

यह चाय कफ, पित्त, वायु को हरन करती है तथा मलेरिया में रामबाण है।

जिसे बराबर ज्वर रहता हो या बराबर ज्वर आता हो। हार्ट; ब्लड-प्रेसर की शिकायत होने वालों को नीचे लिखे अनुसार तुलसी के पत्ते की चटनी बनाकर मोजन के साथ या प्रातःकाल लेना चाहिए।

तुलसी के पत्ते ५० ग्राम, पालक २५ ग्राम, काली मिर्च ११ दाने, तुलसी की मंजरी १० ग्राम, मुनक्का या किसमिस २५ ग्राम सब को पीसकर प्राझकाल भोजन के साथ लें।

# फलाहार का महत्व

सच पूछा जाय मानव का मुख्य भोजन फलाहार है। प्राचीन काल में ऋषि मुनि हजारों वर्ष फलाहार के बल पर जीवित रहते थे। अञ्चाहार और पक्वाहर का प्रचार इसलिये प्रारम्भ हुआ कि फलों को अधिक दिनों मुरक्षित नहीं रख सकते थे। परन्तु अञ्चाहार और पक्वाहार की दिनों दिन विगड़नी दशा ने मानव को रोगी और दुःखी वना दिया है। वर्तमान समय में भोजन के साथ फलों का प्रयोग करना आवश्यक है।

फल का नाम लेने पर अधिकतर लोग यही अनुमान लगाते हैं कि सेव, सन्तरा, मौसम्मी, अंगूर, अनार आदि फल हैं। गरीब व्यक्ति इन फलों को कैसे खा सकते हैं। परन्तु यह एक बड़ा भ्रम है। अपने आस-पास जो भी मौसम में फल मिले उनका प्रयोग करना अत्यन्त लामकारी है। अमरूद, टमाटर. आम, खीरा, ककड़ी, खरबूजा, तरबूज, आदि फल अत्यन्त उपयोगी हैं।

मौसम के फल ताजे होते हैं। सेव, सन्तरा आदि फल तो कच्चे बहुत दूर से आते हैं। खीरा, ककड़ी, सेब, अमरूद आदि जिनके छिलके मुलायम होते हैं। उन्हें छिलके समेत ही खाइये। फलों को मोजन का एक प्रमुख अंग बनाना चाहिए। भोजन के पहले फलों को खाना उत्तम है।

मानव के शरीर में आमाशय और आंत के मीतर असंख्य रोग के कीटाणु पाये जाते हैं। कभी-कभी इन कीटाणुओं के कारण मल सड़ जाता है। जिससे गैस ट्रेबुल, वायु में बदबू का आना, सिर में चक्कर आना आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इन कीटाणुओं को मारने का सबसे सुन्दर तरीका ताजे फल तथा फलों का रस है। कुछ दिनों तक केवल फलाहार करने से रोग के कीटाणु मर जाते हैं और स्वास्थ्य के कीटाणुओं की उत्पत्ति हो जाती है।

प्रतिदिन भोजन के साथ फलों का खाना आवश्यक है। फलों के न खाने से कब्ज हो जाना है। कब्ज सारे रोगों की जड़ है। कब्ज को दूर क्रियने के लिये जो दवाइयाँ ली जाती हैं उनसे कब्ज नहीं दूर होता है केवल दस्त होता है। दस्त का होना कब्ज की दवा नहीं हैं। यदि आप चाहते हैं कि कभी कब्ज न हो या कब्ज बिना दवा के चला जाय। तो भोजन के साथ, बेल अमरूद, खीरा, ककड़ी, सेव, खजूर, किशमिस, मुनक्का, आम, खुवानी, अंगूर, अंजीर, टमाटर, खरबूजा आदि जो भी फल आपको मिल सकें उनका प्रयोग भोजन के साथ दोनों समय करें। एक चौथाई हिस्सा भोजन में फलों का रहे। गाजर कब्ज को दूर करती है। गाजर सस्ता और उपयोगी पदार्थ है।

फलों का सबसे अधिक लाभ यह है कि शरीर के अन्दर जो भी विकार होता है उसे बाहर निकाल देता है। साथ ही शरीर के लिये अनेकों प्रकार के विटामिन मिल जाते हैं। ताजे फलों की अपेक्षा सूखे फलों में अधिक विटामिन पाये जाते हैं। उपवास के दिनों, फलाहार या फलों का रस लेना उत्तम है इस से उपवास का पूरा लाभ मिलता है।

जिन लोगों को हमेशा सर्दी रहती हो, वर्षों से नजला सताता हो, नाक बन्द रहती हो, कभी-कभी ज्वर भी आ जाता हो। खाँसी,क फ, आता हो, टाइफाइड से शरीर कमजोर हो गया हो, उन्हें कुछ महीनों तक अनाज छोड़ कर केवल फलों का आहार लेना चाहिये। परन्तु मनुष्य के मन में एक डर घुस गया है कि रोटी नहीं खायेंगे तो कैसे जियेगें। भोजन में सबसे प्रधान स्थान रोटी, चावल और दाल को मिला हैं। रोटी चावल दाल का भोजन उस समय लाभ करता था जब घर घर में चक्की चलती थी, घान कूटे जाते थे, मट्ठा बिलोया जाता था, पानी भरना पड़ता था। दूव, दही और छाछ की मात्रा अधिक रहती थी। उस समय कोई रोटी चावल दाल को खा कर पचा सकता था। वर्तमान समय तो पुराने सभी काम बन्द हो गये है। अब तो जिस कमरे में सोते हैं उसी में शौचालय स्नानघर है। रसोईघर में ही पानी नल लगा हुआ है। जब शरीर से श्रम नहीं होता है तब रोटी, चावल, दाल का पचाना किन होता है इसिलये जो श्रम नहीं करते उन्हें भोजन के साथ सब्जी और फलों का अधिक प्रयोग करना चाहिए।

एक प्रसिद्ध चिकित्सक ने फलों के प्रयोग के सम्बन्ध में लिखा है कि मुझे प्रायः सर्दी रहती थी, मेरे परिवार में सर्देव रोग अपना कब्जा किये रहते थे। अनेकों प्रकार की दवाइयों के करने से भी रोग नहीं गया। हारकर सब प्रकार की दवाइयाँ बन्द कर दी गई और फलों को मोजन का मुख्य अंग बनाया गया। दिन में काफो जल पीने की व्यस्था की गई। घीरे घीरे घर से सभी रोग चले गये। फलों का आश्चर्यजनक लाभ देखकर मैंने अपने अस्पताल में १६६ रोगियों पर फलों का प्रयोग किया। जिसमें सभी को लाभ हुआ।

फलों का प्रयोग केवल रोगों की निवृत्ति में करना ही यथेष्ठ नहीं है। भोजन का प्रमुख अंग ही बनाना चाहिये। भारववर्ष में अनेकों प्रकार के सस्ते और उपयोगी फल प्रत्येक मौसम में उत्पन्न होते हैं। खीरा, ककड़ी, अमरूद, टमाटर, गाजर आदि फल अत्यन्त लामकारी हैं।

बहुतों को यह शिकायत है कि फल खाने वाले दुबले होते हैं। यह फल का दोष नहीं है, प्रभावकारी गुण है। शरीर का मोटा होना स्वास्थ्य का धर्मामीटर नहीं है। न जाने कितने मोटे रोगी, हाई ब्लडप्रेसर, सुगर, दमा आदि अनेकों रोगों से दु:खी हैं। दुबला या मोटा होना दोनों ही स्वास्थ्य की कुंजी नहीं है। स्वास्थ्य की कुंजी है शरीर में कोई रोग न हो, काम करने में थकावट न हो, अच्छी भूख लगती हो, गहरी नींद आती हो, खुलकर शौच होता हो। कार्य करने में बराबर उत्साह रहता है। गर्मी-सर्दी का भी स्वस्थ व्यक्ति के ऊपर कम प्रभाव पड़ता है।

फलों की शर्करा, केपचाने में प्रकृति को अधिक श्रम नहीं करना पड़ता है। सुगर के रोगी को भी फल की सर्करा नुकसान नहीं करती है। श्री रामनारायण जी गुप्त कानपुर वालों को सुगर थी, शरीर मोटा था उन्होंने प्राकृतिक चिकित्सा की पुस्तकें पढ़ कर प्रतिदिन तीन पाव अंगूर खाते थे और उनकी डाइबटीज ठीक हो गई। शरीर दुबला हो गया परन्तु घूप में भी कार्य करने की क्षमता बढ़ गई। ऐसे सैंकड़ों उदाहरण दिये जा सकते हैं जिन्होंने केवल फलों का प्रयोग करके जीवन का लाम उठाया है।

#### भ्रम निवारण

फलों के खाने के विषय में लोग यह शिकायत करते हैं कि फल बहुत महंगे पड़ते हैं। परन्तु यह बात भ्रमात्मक हैं। फल तभी महंगे दिखते हैं जब हम उन्हें बिना मौसम के खाना चाहते हैं अथवा जो फल हमारे आस-पास उत्पन्न होते हैं उन्हें न खाकर दूसरे प्रदेशों से आने वाले फल खाना चाहते हैं। अंगूर को लीजिये, पंजाब, देहली, दक्षिण भारत में जहां अंगूर उत्पन्न होता है दो रुपया किलो विक्ता है। नागपुर में सन्तरा मौसमी सस्ती मिलती है। इसी प्रकार अमरूद, गाजर, टमाटर, पपीता आदि फल जहां उत्पन्न होते हैं काफी सस्ते मिलते हैं। खीरा, ककड़ी, खरबूजा आदि तो गांवों में भी काफी सस्ते मिलते हैं। यदि लोग थोड़ा भी श्रम करें तो अपने आस-पास फल और सब्जी पैदा कर सकते हैं। थोड़ा श्रम भी होगा और फल सब्जी भी ताजे मिल जायेगें।

एक ओर फलों को महंगा बताकर नहीं खाते हैं। दूसरी ओर लोग मिठाई, चीनी, विस्कुट, बेड, चाय, बीड़ी, सिगरेट, काफी आदि में काफी पैसा खर्च करते हैं। जिससे स्वास्थ्य खराब होता है। किसी छोटे बड़े शहर का निरीक्षण कीजिये तो पता लगेगा कि जितने रुपये की बीड़ी, सिगरेट शहर में बिक जाती हैं उतने रुपये के फल नहीं विकते हैं।

यदि फलों के खाने में कुछ पैसा अधिक भी खर्च करना पड़े तो भी कोई हर्ज नहीं। जो पैसा दवा और डास्टरो में खर्च होता है वही फलों में खर्च होगा। फलों के खाने से सबसे बड़ा लाम होगा कि आप बीमार होने से बच जायेंगे। यदि फल नहीं खायेंगे-तो पैसा तो उतना ही खर्च होगा, परन्तु बीमार भी होंगे फलों का पैसा डाक्टर और दवा में खर्च हो जायगा।

घनी लोगों के यहाँ दो चार सौ रुपये प्रति माह डाक्टर और दवा में खर्च होता है यदि ऐसे परिवार में फलों का प्रयोग होने लग जाय तो पूरा परिवार स्वस्थ हो जाय। परन्तु दुःख की बात है कि प्रात. काल के नाक्ते में लोग चाय, नमकीन, बिस्कुट, ब्रेड, टोस, डबल रोटी खाना पसन्द करते हैं। यदि नाश्ते में केवल फल और फलों के रस का प्रयोग करें तो परिवार का अत्यन्त उपकार होगा।

अपने आस-पास उत्पन्न होने वाले और मौसम में पैदा होने वाले फलों को ही प्रयोग कीजिये।

नारियल, केला, मखाना, चिरौंजी, किशमिस, बेल, आम अमरूद, आदि अनेकों फल देवताओं की पूजा में चढ़ाये जाते हैं। इससे यह बात सिद्ध होती है कि फल देवताओं को प्रिय हैं। इसका अर्थ है कि फलों के खाने से दैवी प्रकृति बनती है। इसी लिये ऋषि मुनि फल खाकर साधना करके जीवन मुक्ति का आनन्द लेते थे।

करिह आहार साक फल कन्दा । सुमिरहिं ब्रह्म सच्चिदानन्दा ॥

# फलों का महत्व एवं उनके प्रयोग

#### केला:-

केला फल नहीं है। रोटी की जगह खाना चाहिए। केला में स्टार्च और शर्करा अधिक होती है। यह पौष्टिक पदार्थ है। केला खूब पका होना चाहिये। केले की घार को बाँघ कर टांग दो जैसे २ पकता जाय निकाल कर खाना चाहिये। केले के छिलके के ऊपर जब काली चित्ती आ जाय तब पका हुआ समझना चाहिये। केले के छिलके के नीचे ही विटामिन होते हैं। छिलका जब काला पड़ने लगता है तब केले के विटामिन केले के गूदे में चले जाते हैं छिलका पतला पड़ जाता है। ऐसा केला ही स्वास्थ्य के लिये उपयोगी होता है केले का एक प्रधान गुण है कि इसमें कीड़ा नहीं पड़ता है। गरीब, अमीर, बच्चा, बुढ़ा, जवान सभी खा सकते हैं। सस्ता और उपयोगी फल है।

केला कई प्रकार का होता है। एक चुनिया और एक भुसावल, यही दो प्रकार के केले ज्यादा चलते हैं, भुसावली केला खाने में बहुत अच्छा होता है। केला को अच्छी तरह मुंह में पानी बनाकर खाना चाहिए। एक केळे के खाने में २-३ मिनट का समय लगना चाहिये। तभी उसका लाभ मिल सकता है।

छोटे बच्चों को दूघ में चीनी की जगह खूब पका केला मिला कर देना चाहिये। चीनी बच्चों के लिये हानिकर होती है केला लामकारी है। पके केले को दूघ में अच्छी तरह मिला दें, कपड़े से छानकर दे सकते हैं।

खीर, सलाद, मीठा दिलया, में केले का प्रयोग बड़े आराम से किया जा सकता है। केले का हलुआ भी बनाया जा सकता है। दूघ और केला खाने से शरीर सुडौल हो जाता है। परन्तु अधिक प्रयोग न करें। गठिया, सुगर एवं रोग की अवस्थाओं में केला नहीं खाना चाहिये।

कमजोर और दुबले बच्चों को दही, केला, मूंगफली को अंकुरित करके प्रातः और सायंकाल कुल मिलाकर १०० से २०० ग्राम तक दिया जाय, इससे स्वास्थ्य अच्छा बनेगा और दुबलापन दूर हो जायगा।

आटे के साथ पके केले को मिलाकर रोटी बना सकते हैं। चावल में केला, मूंगफली, खजूर डालकर पकाया जाय तो पौष्टिक हो जायगा।

#### अमरूद:-

अमरूद सस्ता और अत्यन्त उपयोगी फल है। सौ ग्राम अमरूद में सी-विटामिन २९९ से ४५० मिलीग्राम तक होता है। प्रकृति साल में दो बार अमरूद उत्पन्न करती है। इससे यह बात सिद्ध होती है कि अमरूद स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। जब तक अमरूद मिले नित्य खाना चाहिए। अमरूद में सी-विटामिन के साथ पेट को साफ करने की अपूर्व शक्ति है मोजन के बाद एक अमरूद खाना अत्यन्त लामकारी है। बरसाती अमरूद अच्छा देखकर खाना चाहिए उसमें कीड़ें होते हैं। अमरूद को छिलके सहित ही खायें। अमरूद का बीज या तो खूब पीस कर खायें या फिर टूटने न पाये। वृद्ध लोगों को सिल पर पिसवाकर खाना चाहिये। छोटे बच्चों को मी पीसकर

दूध या पानी में घोलकर देना चाहिये। अमरूद का रस छानकर दूध में मिलाकर छोटे बच्चों को देना चाहिए इससे बच्चों को कब्ज नहीं होता है।

#### अमरूद की चटनी :-

२५० ग्राम अमरूद, खजूर २५ ग्राम, हरी मिर्च, नमक अदरख, हरा घनियाँ इच्छानुसार डालकर भोजन के साथ खाइये।

#### पपीता:-

पपीता बहुत अच्छा फल है। यह सभी जगह पैदा किया जा सकता है जिसके पास थोड़ी भी भूमि हो वहाँ भी इसकी उपज बड़ी आसानी से की जा सकती है। घर के आंगन में २-४ पेड़ लगा सकते हैं। घर का बचा हुआ पानी नित्य डालते जाइये। बिना किसी परिश्रम के पपीता तैयार हो सकता है।

पपीता को पेड़ से उतार कर रख देना चाहिये जब अच्छी तरह पक जाय तभी उसे खाना चाहिये। पपीता को बीच से काटकर चम्मच से खाना उत्तम है।

पपीता में ए-विटामिन अधिक होता है। पपीता भी पेट साफ करता है। जिगर को ताकत देने वाला है। छोटे बच्चों को जिनका जिगर खराब होता है उन्हें पपीता खिलाना चाहिये कच्चे पपीते की सब्जी बनाई जा सकती है। पपीता में सी विटामिन भी पाया जाता है। पपीता को पेट भर खा लेने पर भी कोई नुकसान नहीं होता है। पेपसीन, पपीता से ही बनाई जाती है। पपीता बारह महीने मिलने वाला फल है।

कच्चा पपीता २५० ग्राम लेकर उबालें। खाकर पेट मर पानी पी लें थोड़ी देर में अंगुली डालकर उल्टी कर दें। इससे आमाशय की स्वांस नली की अच्छी सफाई होती है। यक्ष्मा के रोगी के लिये लामकारी है। पपीता की खीर सलाद में मिलाकर खाने से स्वाद और स्वास्थ्य दोनों मिलते हैं।

#### बेल:-

बेल को भोजन में कोई स्थान नहीं मिला है। परन्तु बेल देवफल कहा जाता है। तपस्वी सन्त केवल वेल खाकर ही रह जाते हैं। श्री पारवती जी ने तीन वर्ष बेल खाकर तपस्या की थी। बेल केवल आषाढ़ के महीने में खाने को मना किया है। आषाढ़ में बेल में फूल आता है। सावन में इसिलिये बेल पत्ती भी शकर भगवान पर चढ़ाई जाती है। सुगर के रोगी को अथवा जिसे वीर्य सम्बन्धी कोई रोग हो, स्वप्न दोष आदि रोगों में बेल पत्ती का रस २५ ग्राम नित्य लेने से लाभ होता है।

बेल फल को कच्चा भूनकर खा सकते हैं। पका बेल भोजन के साथ खाना चाहिए। इसका शर्वत भी बहुत अच्छा होता हैं। कब्ज को दूर करने में तथा पेट को साफ करने में बेल बहुत अच्छा कांम करता है। बेल को सुखाकर रख लें, २५ ग्राम बेल का गूदा एक गिलास पानी में भिगोकर भोजन के बाद मलकर छान कर पियें हमेशा पेट साफ रहेगा। यक्ष्मा के रोगी यदि एक वर्ष तक भोजन के बाद बेल का पानी पियें तो बड़ा लाभ होगा।

#### आम:-

आम सर्वजन प्रिय फल है। गरीब अमीर सभी इसका प्रयोग करते हैं। आम आम्रफल कहा जाता है। आम की बहुत सी किस्मे होती हैं। परन्तु स्वास्थ्य के लिये बीजू अम (चूसने वाला) आम ही अच्छा होता है। कलमी आम पचने में मारी होते हैं। पेड़ में पका आम ही अच्छा माना जाता है। परन्तु आजकल डाल का पका आम मिलना कठिन हैं।

आम भी पेट साफ करने वाला पदार्थ है। यह पोषक और रेचक दोनों र्शांक्त रखता है। आम को ३-४ घण्टे पहले ठन्छे पानी में डाल देना चीहिये। कलमी आम को भी यदि अच्छी प्रकार चूस कर पतला करके खाया जाय तो बीजू आम की तरह ही लाभ मिल सकता है। आम खाने के बाद दूध पीना अच्छा है।

चूसने वाले आम को खाने से रतौंधी (रात में न दिखाई पड़ना)रोग में लाभ करता है। कच्चे आम की चटनी बनाकर खाई जाती है। दाल में कच्चा आम डालना अच्छा है। आम का अचार स्वास्थ्य के लिये उत्तम नहीं हैं।

कमजोर और दुर्वल रोगियों को आम का कल्प करने से अधिक लाम होता है। कल्प में केवल आम और दूघ ही लिया जाता है। आम में ए विटा-मिन अधिक पाया जाता है।

#### जाम्न:-

जामुन अच्छा फल है परन्तु उसका मोजन के साथ कोई संयोग नहीं है। जामुन पानी बरसने के बाद ही स्वादिष्ट होती है। सुगर के रोगी को जामुन अत्यन्त लामकारी है। जामुन की गुठली का चूर्ण आठ आने मर रात्रि को सोते समय लेना अक्छा है। इसके अमाव में नित्य ५ पत्ती जामुन को पीसकर प्रातःकाल पीना चाहिये।

#### खोरा:-

खीरा सस्ता और उपयोगी फल है। छोटा हरा खीरा कच्चा होता हैं। खीरा का छिलका जब कुछ लाल पड़ने लग जाय तब वह परिपक्व होता है। उसका रस मीठा होता है। खीरा का रस पथरी रोग के लिये अत्यन्त उपयोगी है। दिन में तीन बार खीरा का रस प्रत्येक बार २५० ग्राम पीना चाहिये। आधा नीबू और एक चम्मच शहद मिलाकर पीने से स्वादिष्ट और गुणकारी हो जाता है। मधुमेह, पेशाब में जलन, एक्जिमा दाद, चर्म रोगों में खीरा अत्यन्त लाभकारी होता है। बच्चों को खीरा का रस पिलाना चाहिये।

#### ककड़ी:-

खीरा की तरह ककड़ी भी लामकारी है। पतली की अपेक्षा मोटी ककड़ी ही प्रयोग में लाना चाहिये।

## अंगूर :---

अंगूर बहुत अच्छा फल है। मौसम पर काफी सस्ता बिकता है। अंगूर की शकर शीझ ही पच जाती है। सुगर के रोगी पेट भर अंगूर खा सकते हैं। अंगूर तभी फायदा करता है जब उसे अकेले खायें किसी बस्तु के साथ न खाया जाय।

#### सन्तरा और मौसम्मी:-

सन्तरा और मौसम्मी यह नीवू जाति के फल हैं। इनका प्रयोग स्वास्थ्य के लिये लाभकारी है। सन्तरे में सी विटामिन काफी अधिक होता है। यह फल ताजे होना चाहिये। कोल्ड स्टोरेज के फल स्वास्थ्य दायक नहीं होते हैं।

#### सेव: \_\_

सेव मीठा अच्छा होता है, छिलके समेत खाना चाहिये। ऊपर जिन फलों की चर्चा की गई है वह सभी के लिये सुलभ हो सकते हैं। फल तो बहुत हैं सब की चर्चा करने से एक अलग ही पुस्तक बन जायगी। जिन फलों का सम्बन्घ शरीर के स्वास्थ्य से विशेष है उनकी चर्चा करना आवश्यक था। भोजन में मानव शरीर की शक्ति और संरक्षण के लिये फलों का प्रथम स्थान होना चाहिये।

फलों के सम्बन्ध में यह ध्यान रखना आवश्यक है कि कुछ फल ऐसे हैं जिन पर कीड़ों का जल्दी प्रभाव नहीं पड़ता है। सेव, सन्तरा, मौसम्मी, अनन्नास, चीकू आदि फल पेट में भी जाकर जल्दी सड़ते नहीं हैं। रोग के कीटाणु इन्हें खराब नहीं कर पाते हैं बल्कि रोग के कीटाणु स्वयं नष्ट हो जाते हैं। इसलिये ऐसे फल जो जल्दी खराब नहीं होते उनका उपयोग अधिक लाभप्रद है।

कुछ फल ऐसे भी हैं जिन्हें सुखाकर महीनों रखकर प्रयोग कर सकते हैं। उनकी चर्चा हम आगे कर रहे हैं।

#### किशमिस:-

अंगूर को सुखाकर किशमिस या दाख, बनते हैं। इनका प्रयोग पानी में भिगोकर करना चाहिए। एक चमकदार किशमिस आती है वह अच्छी नहीं होती है किशमिस और दाख (मुनक्का) खरीदते समय ध्यान रक्खें दाना भरा होना चाहिये। असली किशमिस में छोटी २ लकड़ी लगी होती है।

#### खजूर:-

खजूर सस्ता, मीठा और उपयोगी फल है। चीनी गुड़ की जगह खजूर का उपयोग बड़े आराम से किया जाता है। चीनी से भी सस्ता फल है। बच्चों के दूध में चीनी की जगह खजूर डालकर पिलाना विशेष हितकारी है। खौलते दूध में खजूर को डाल देना चाहिये। खीर, सलाद में मिलाकर खाने से स्वाद बढ़ जाता है। इसे महीनों रख सकते हैं। मधुमेह के रोगी भी इसको प्रयोग कर सकते हैं। खजूर और छोहारा एक ही है खजूर कच्चा फल है छोहारा पका फल है।

अंजीर, खुवानी, छोहारा, गोलागरी, मखाना आदि सूखे फलों का उपयोग अत्यन्त लाभकारी है।

# मूंगफली और बादाम:-

पुष्टिकारक फलों में बादाम अच्छा फल है मूंगफली भी बादाम के बराबर ही उपयोगी हैं। परन्तु मूंगफली का उपयोग गलत तरीके से होता है। भून कर मूंगफली खाने से कुछ म्वाद मिलता हैं, परन्तु उसके पोपक तत्व कम हो जाते हैं मूंगफली का तेल निकाल कर वेजीटेबिल घी बनाया जाता है। यह कभी नहीं समझना चाहिए कि बेजीटैविल घी खाने से बादाम की ताकत आवेगी। वेजीटेबिल में अनेकों प्रकार के रासायनिक द्रव्य डाले जाते हैं जो स्वास्थ्य को हानि पहुँचाते हैं।

मूंगफली का प्रयोग मोजन के साथ नित्य करना चाहिए मूंगफली में प्रोटीन, चिकनाई, और शर्करा काफी मात्रा में पाई जाती है। मूंगफली की प्रोटीन दूध से मिलती ज्लती है। इसकी चिकनाई घी में मिल जाती है। मूंगफली के खाने से दूध, बादाम और घी की पूर्ती हो जानी है। आजकल वेजीटेबिल घी से बचने का यह सुन्दर तरीका है कि भोजन में मूंगफली का तेल प्रयोग किया जाय। मूंगकली से दूध, छेता, मक्बन, मिठाई, आदि बना सकते हैं। वेजीटेबिल घी की जगह मूंगफली तिल्ली का तेल खाना अच्छा है।

# मूंगफली के प्रयोग करने की विधि

- (१) मूंगफली को पानी में भिगो दें, उबाल कर हल्का नमक डालकर खाने से अति स्वादिष्टें हो जाती है। अंकुरित मूंगफली के पोपक तत्व बढ़ जाते हैं।
- (२) सब्जी बनाते समय मुंगफली के दाने डाल दें।
- (३) खीर बनाने में भी मूंगफली के दाने डाल दें।
- (४) चावल, दाल, खिचड़ी बनाते समय मूंगफली के दाने डालें।
- (५) सलाद के साथ दाने डाल कर खाइये।
- (६) मूंगफली को पानी में मिगोकर सिल पर पीसकर आटे के साथ हलुआ बनाकर खा सकते हैं। पिसी मूंगफली का दूब, छेना, मिठाई बना सकते हैं।
  - नोट:--म् ंगफली का अधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए।

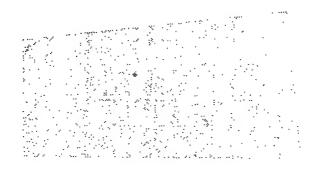

# फलों के पोषक तत्व प्र<sub>विधन</sub> भे

| O हमी।उही           | 000          |        | 360     | 0 !          |                  |               |                | · ×          |               |        |                  |       |
|---------------------|--------------|--------|---------|--------------|------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|--------|------------------|-------|
| ç& नमीाउन्नी        | ٠<br>د.      | 1      | ٠.      |              |                  |               |                | 6            |               |        |                  |       |
| १व हमीाउही          | 1            | 1      |         | 1            | 9                | 1             | 830            | : 1          | 1             | 1      | 1                |       |
| A म्मीाउमी          | 4            | 1      | +       | 1            | ر<br>د<br>د<br>د | +             | 340            | 3030         | ŵ             | .      | <br>+            |       |
| रिकिक               | US.          | m      | න<br>*  | ₩<br>>>      | 2                | 9.            | %<br>%         | »°           |               |        | 70.4             |       |
| ग्ड्रिक             | °:           | °.°    | رب<br>س | <u>o</u> .º  | o<br>m           | 6.3           | ~              | >,           |               |        | •••              |       |
| <b>छ</b> र्गलमाल    | 20.0         | 8 o. o | °°°°    | 50.0         | 50.0             | ٥.0           | 60.03          | 0.0          | 0.08          | 90°0   | %0.0             |       |
| <b>म</b> घाड़ी रुक् | 80.0         | 50.0   | 0.00    | 60.0         | 80.0             | 80.0          | ¥0.0           | 80.0         | 6.03          | 80.0   | 50.0             |       |
| क्तिशास्ता          | ×.×.         | 20.00  | 8.8     | 80.3         | ~<br>~<br>.u     | w.<br>n       | »·<br>«        | ٠<br>د<br>د  | 83.0          | %<br>% | 23.8             |       |
| छवत                 | េំ           | >      | e.      | ٠.<br>د      | o.               | 6.3           | ».<br>°        | >,           | ٥. بر         | ව. 0   | 9.0              |       |
| चिकताई              | 8.0          | ٠°.    | %       | m            | %.°              | 8.0           | m.             | ه. ه         | <u>٠</u>      | ٥٠٠    | w.<br>0          |       |
| <b>म्</b> डिप्      | ≫<br>≫       | ඉ. ං   | o.      | o. o         | 0.               | »·•           | o.'            | × 0          | o.            | w.     | w.               |       |
| िताम                | ٠.<br>ش<br>ع | 64.2   | n<br>%  | ر<br>ق<br>آھ | ر<br>ا<br>ا      | <b>গ</b><br>১ | <b>ม</b><br>เข | ر<br>من<br>س | ቢ<br>ማ.<br>ንሩ | 6g.0   | ر<br>ا<br>ا<br>ا |       |
| रुस मान             | भमरूद        | जामुन  | म्।     | लोकाट        | पक्का आम         | तरबूज         | नारंगी         | पपीता        | अन्नामस       | अनार   | <b>धातावरी</b>   | सरीफा |
|                     |              |        |         |              |                  |               |                |              |               |        |                  |       |

|            |          |        |                   |              |            |             |              |           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |         |                 |             | •            |            |
|------------|----------|--------|-------------------|--------------|------------|-------------|--------------|-----------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------------|-------------|--------------|------------|
| ı          | 8.0      | 8.     | w.                | o<br>m       | 8.         | 6.          | o<br>n       | ı         | ن<br>ن           | ٠٠<br>٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ้า         | %<br>%  | >><br>~         | w.          | عر<br>ه      | ů          |
|            |          | 830    | %%                | +            | 1          | I           | <b>≫</b>     |           | 280              | and the same of th | %          | 000     | 1               | 0 X X       | 228          | Herco      |
|            |          |        | +                 |              |            |             |              |           |                  | 00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |         |                 |             |              | <b>୬</b> ବ |
| %          | m<br>M   | ₩<br>₩ | e % %             | ×            | %          | න<br>%      | <b>%</b> %   | *<br>*    | 05<br>24<br>24   | مر<br>مر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ج<br>م     | 388     | ω<br>(λ.<br>(λ. | ನಿ<br>೧೮    | 8            | かり         |
|            |          |        |                   |              |            |             |              |           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |         |                 |             | ٠<br>%       | <u>ج</u>   |
|            |          |        |                   |              |            |             |              |           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |         |                 |             | o.<br>n      |            |
| 80.0       | 0.08     | °.0%   | ٠٠° ٥             | ०.०३         | e.0.       | %0.0        | % o ° o      | 8°0°0     | 6.23             | %000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SO.0       | ¥0.0    | %}.°            | 0,40        | ٥٠٠          | 0°0        |
|            |          |        |                   |              |            |             |              |           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |         |                 |             | ୫.୭୭         |            |
| o<br>เ     | o.       | m' o   | ඉ.                | ».«          | >.         | w.          | °.°          | >.        | ج<br>ج           | ×.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m.         | %       | ห               | ~<br>ກ່     | 8.0          | 0          |
| <i>~</i> : | 6.3      | °.     | 6.0               | <u>~</u> .   | 8.0        | ~·°         | ن»<br>خ<br>پ | ٠٠°       | × 21<br>20<br>20 | ۰۰<br>ښ<br>۴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.3        | 80.8    | 43.4            | ×.×         | ç.°          | 6.0        |
| o.<br>W    | %.<br>%. | e. 0   | w.                | ้า           | න. ං       | 8.0         | ×.×          | ง         | 20.2             | 28.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | w.         | D.35    | %<br>%<br>5     | 84.8        | 8.0          | <br>U.     |
| ه×.۶<br>ه  | 8.00     | 5,5    | >><br>~<br>~<br>~ | ત<br>જ.<br>જ | น<br>อ.น   | ي<br>س<br>م | m<br>m       | ره.<br>در | 25.<br>U.S.      | ۍږ<br>ده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۶.<br>ج. ه | رة<br>ق | بر<br>س         | ><br>><br>> | १८.४ २.० ०.२ | น<br>ข     |
| आल्चा      | आड़      | सेव    | केला              | अंगूर        | काला अंगूर | नाशपाती     | नारियल       | क्रेस     | बादाम            | শ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | खजूर       | मूँगफली | पिस्ता          | अखरोट       | िकशमिश       | अंजीर      |

# खट्टे फलों का प्रयोग

फलों में खट्टे फल विशेष गुणकारी होते हैं। खट्टे फलों में विटामिन भौ. ए कैलसियम, फासफोरस, लोहा तथा अन्य पोषक तत्व पाये जाते हैं। खट्टे फलों में साइट्रिक एसिड मैलिक एसिड, और टारटरिक एसिड होता है। इसलिए खट्टे फल स्वास्थ्य के लिए अत्यन्त लामकारी हैं।

खट्टे फलों में कागजी नीबू, विजोरा नीबू, कमला नीवू (सन्तरा) आदि आते हैं। खट्टे फलों का अर्थ केवल ऐसे फलों से लेना चाहिए जो नीबू जाति के फल हों। ऐसे फल ही मानव शरीर को श्रार प्रधान बनाने की शक्ति रखते हैं। स्वस्थ तथा अस्वस्थ अवस्था में इनका प्रयोग बराबर करना चाहिए।

खट्टे फलों में सबसे अधिक प्रधानता नीवू को है। नीवू स्वास्थ के लिये आवश्यक फल है। जब तक नीबू मिले प्रतिदिन २ नीवू प्रयोग करना चाहिये।

नीवू फल होते हुये भी फल नहीं हैं, उसका प्रयोग अन्य फलों की तरह नहीं किया जा सकता। नीवू एक औषिय मान ली जाय तो हर्ज नहीं है। फिर औषिय कहना इस लिये अच्छा नहीं मालूम देता है कि औपिय का प्रयोग केवल रोग होने पर ही किया जाता है। नीवू का प्रयोग रोगी निरोगी दोनों के लिये उपयोगी है।

नीबू की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ऋतु के अनुसार-इसका गुण परिवर्तन हो जाता है। जिस पदार्थ में नीबू डाल दिया जाता है उसके गुण को बढ़ाने की शक्ति नीबू में है। यह खाद्य पदार्थों के विटामिन और पोपक तत्वों को सुरक्षित रखता है।

नीवू में सी विटामिन उत्तम प्रकार का है। नीवू में जो पोटाशियम होता है वह सेव और अंगूर से भी अच्छा होता है। नीवू में रक्त को शुद्ध करने की अपूर्व क्षमता है। घरों में जब किसी गन्दे बर्तन के मैल को छुड़ाना होता है, उस समय नीवू लगाकर साफ करते हैं। नींबू में ४६.५  $^{\circ}$ / $_{\circ}$  जल, १.५  $^{\circ}$ / $_{\circ}$  पोटीन, १०  $^{\circ}$ / $_{\circ}$  वसा, ०.७  $^{\circ}$ / $_{\circ}$  खिनज, १.३  $^{\circ}$ / $_{\circ}$  कार्बोज, १०.९  $^{\circ}$ / $_{\circ}$  कैं त्विशयम, फासफोरस, लोहा, विटामिन ए, विटामिन बी, एवं विटामिन सी ६.३  $^{\circ}$ / $_{\circ}$  पाया जाता है। शरीर के सभी पोषक तत्वों की पूर्ति नींबू से होती है।

# नींबू के प्रयोग करने की प्राकृतिक विधि

१—प्रातःकाल शौच जाने के पहले गरम पानी में या सादे पानी में एक नींबू का रस मिलाकर पियें। जल अपनी इच्छा के अनुसार कम ज्यादा रख सकते हैं। जिन लोग के को चाय, काफी, पीने की आदत है यदि वह एक प्याला गरम पानी और एक नींबू का रस मिलाकर पियें तो उन्हें बड़ा लाभ होगा। रात को काम करने वालों को भी चाय, काफी की जगह गरम पानी में नींबू का प्रयोग करना चाहिये। घन स्वास्थ्य दोनों की रक्षा होगी। जिन्हें बराबर नजला, (जुकाम) रहता हो तथा सिरदर्द रहता हो उन्हें भी शौच के पहले गरम पानी में नींबू का रस डालकर पीना चाहिये।

२ — जलपान में एक गिलास पानी, एक चम्मच शहद (मयु) आधा नींबू मिलाकर पीने से बड़ा लाभ होता है। मोटापा को कम करता है। शहद के साथ नींबू लेने से गुण बढ़ जाते हैं।

३—उपवास काल में दिन में ३-४ बार पानी के साथ नींबू डालकर प्रयोग करने से शरीर की सफाई भी अच्छी होती है और कमजोरी नहीं मालूम होती है।

४—ज्वर, जुकाम, नजला, खाँसी में दिन में ५-६ बार गरम पानी में नींबू का रस डालकर पीना चाहिये ।•

५—दाल के साथ नींबृ डालकर खाने से स्वाद बढ़ जाता है और दाल की प्रोटीन को बढ़ा देता है।

६—सब्जी बनाकर उसमें दो नींबू का रस डालकर रख दें इसमे सब्जी स्वार्दिष्ट होगी और नींबू सब्जी के विटामिन को सुरक्षित रखेगा।

७-सलाद के साथ नींबु का प्रयोग बहुत अच्छा रहता है।

द—कमजोर रोगी को जिसे कुछ नहीं पचता हो उसे दूघ में नींबू डाल-कर उसका पानी शहद मिलाकर देने से लाभ होता है। आंव और पेचिस में भी देना चाहिये।

९—एक गिलास दूध, आधा नींबू का रस. शहद मिलाकर पीने से दूध जल्दी पच जाता है। दूध पीने के बाद भी यदि एक कप में आधा नींबू का रस डालकर पिलायें तो लाभ होगा।

१०—डिप्थीरिया, टाइफाइड और इन्फुलेंजा में गरम पानी में नींबू और शहद मिलाकर देना चाहिये।

११—बलडप्रेसर-हाई या लो बलडप्रेसर में जिससे रक्त गाढ़ा हो जाता है। उसमें दिन में कई बार पानी या खीरा के रस के साथ नींवू पीना अत्यन्त लामकारी है।

१२—पेट के समस्त रोगों पर:—मोजन के बाद एक गिलास गरम जल, नमक, जीरा, हींग एक या दो नींबू का रस डालकर दो महीने दोपहर और शाम के भोजन में पियें। पानी चाय की तरह गरम होना चाहिये।

१३—टी॰ बी॰:—जिसे बरावर ज्वर रहता हो उसे ११ पत्ती तुलसी, नमक, जीरा, हींग, एक गिलास गरम पानी, नींवू का रस २५ ग्राम मिलाकर तीन बार लेना चाहिये।

१४—िमचली या उल्टी होने पर:—२ किलो गरम पानी, २० ग्राम नमक, दो नींबू का रस मिलाकर जितना पानी पी सकें उतना पिलावें, खड़े होकर पेट पर बायां हाथ रख कर दवायें। मुँह में उंगली डालकर सारे पानी को निकाल दें। तुरन्त लाम होगा।

१५—हैजा में:—गरम पानी में नमक और नींबू का रस मिलाकर, एक बार में २ गिलास पानी पिलावें। उल्टी हो जाने पर फिर पिलावें, जबतक उल्टी होती रहे पिलाते रहें। पेट की सफाई हो जायगी। रोगी अच्छा हो जायेगा। ठीक होने पर मौसम्मी का रस और नींबू का पानी शहद मलाकर देते रहें। अवश्य लाभ होगा।

१६—ख़ूनी बवासीर:—गरम दूध में आघा नींबू का रस डालकर तुरन्त पी जाये। प्रत्येक तीन घन्टे पर पियें।

१७—हिस्टोरिया:—दिन में तीन बार गरम पानी में नींवृ मिलाकर पियों। नमक, जीरा, हींग, पुदीना को पीसकर मिला ले। पीते समय पानी में थोड़ा डालकर पियों।

१८—हार्ट: —हार्ट के रोगी को शौच के पहले, भोजन के बाद, दोप-हर और शाम को गरम पानी में एक नींबू का रस शहजन का मधु १ तोला मिलाकर पीने से बड़ा लाभ होता है।

१९—आंख के रोगों पर:—बकरी का दूघ एक पाव, आधा नींबू का रस, गरम दूध में डालकर छेना अलग करके दिन में तीन बार पानी पिलावें। गुलाब जल एक तोला, नींबू का रस १५ वूँद मिलाकर एक शीशी में रख लें दिन में ४-५ वार एक वूँद आँखों में डालें। एक बार का बनाया एक मप्ताह से अधिक प्रयोग न करें।

गाय का घी ५ तोले, नींबू का रस २ तोला, शुद्ध शहद यदि कमल के फूल का शहद मिल सके, या नीम के फूल का हो। सबको मिलाकर अच्छी तरह घोटना चाहिये। बाद में फूल की थाली में डालकर पानी से १०० बार फेंटना चाहिये। रात को सोते समय आँख में काजल की तरह लगाने से रतौंधी, मोतियाविन्द, फूली, माड़ा आदि में लाभ करता है।

२०—पानी में नींबू का रस मिलाकर रुई से मुँह में लगावें, १० मिनट के बाद ठंडे पानी से घो डालें। काले तिल के तेल से मुँह में मालिश करें। इससे मुहाँसे, चेचक के दाग एवं मुख की सुन्दरता बढ़ती है।

# नींबू के छिल्कों का प्रयोग

(१) नींबू के छिलकों कभी न फेंके जाय। छिलकों को घूप में डालते जाय। जब सूख जाँय तो उसे अच्छी तरह कूटकर रख लें। २०० ग्राम पानी में २० ग्राम नींबू का चूरा थोड़ा गरम कर लें, सिर घोने से जूँ आदि सब ठीक हो जाते हैं।

- (२) नींबू के ताजे छिलकों को छोटा-छोटा काटकर पानी में डालकर जवालें। नमक या गुड़ डालकर अचार बना सकते हैं यह अचार तीन दिन से अधिक का प्रयोग न करें।
- (३) नीं वू के छिलके को उलट कर मुँह पर रगड़ें, १० मिनट के बाद गरम पानी से घो डालें बाद में काले तिल के तैल से मालिश करें। इससे मुख की सुन्दरता बढ़ती है और चेचक के दागों में लाम होता है।
- (४) नींबू के छिलकों में नमक मिलाकर काँच या चीनी मिट्टी के बर्तन में भरकर रखने से बहुत अच्छी खटाई तैयारू हो जायगी।

# नींबू का गलत प्रयोग न करें

- (१) नींबुको चीनी और पानी के साथ मिलाकर न पियें।
- (२) नींबू का अचार डालकर न खाइये।
- (३) नींबूको गरम करके न खायें।
- (४) नीवू को अकेले न चूसें, पानी अथवा किसी वस्तु में मिलाकर ही प्रयोग करें। घ्यान रहे नींबू का बीज पेट के अन्दर न जाने पाये।

# नींब देखकर खरीदें

बाजार में कुछ नींबू ऐसे आते हैं जो देखने में पीले होते हैं परन्तु उनमें रस नहीं होता है। यह कच्चे नींबू तोड़ कर पकाये जाते हैं। इनमें वह पोषक तत्व नहीं पाये जाते हैं जो पेड़ के पके नींबू में होते हैं। नींबू ताजा और रस-दार होना चाहिये।

# नींबू की सुरक्षा

नींबू को पिसे हुये नमक में या शीशे के बर्तन में पानी भरकर रखने से नींबू ताजा बना रहता है।

# ध्यान रिखये

सभी रोंगों में नींबू लामकारी है परन्तु अलसर के रोगी को नींबू नहीं देना चाहिये। कमला नीबू यानी सन्तरा भी नीबू जाति का फल है। इसे पेट भर कर खा सकते हैं। इसका रस निकालकर पी सकते हैं। इसके छिलकों का भी प्रयोग पाउडर बनाकर सिर घोने में कर सकते हैं। शरीर सफाई तथा पाचन शक्ति को बढ़ाने में कमला नीबू अत्नन्त लाभकारी है। १२५ ग्राम कमला नीबू के रस में ५० मिली ग्राम सी विटामिन होता है। सन्तरा में कैलशियम भी अधिक पाया जाता है। कमला नीबू को ऊपर का छिलका हटा देने के बाद अन्दर जो छिलका होता है। उसे नहीं निकालना चाहिये। फाँक में जो छिलका होता है वह भी खाना चाहिये। तभी कैलशियम अधिक मिल सकेगा। यदि सन्तरा खट्टा हो तो उसके साथ किशमिस या खजूर खाने से खट्टा नहीं लगेगा। कमला नीबू या नीबू के अभाव में विजोरा नीबू का प्रयोग करना लामकारी है।

उपवास, रसाहार और रोग की प्रबल अवस्था में सन्तरे का रस देना अत्यन्त लाभकारी है। सन्तरे का प्रयोग सभी रोगों में किया जा सकता है। जिस रोगी की पाचन शक्ति अधिक खराब हो गई हो उसे तीन गुने पानी में सन्तरे का रस मिलाकर देना चाहिये।

सन्तरे का रस पीकर १५-२० दिन तक भी बड़े आराम से रह सकते हैं। सन्तरे के रस में शहद मिला सकते हैं।

मधुमेह के रोगी सन्तरे के रस का प्रयोग बड़े आराम से कर सकते हैं। पथरी के रोग में नीबू, कमला नीबूका प्रयोग बड़े आराम से हो सकता है।

टाइफाइड के ज्वर में दूध के साथ सन्तरे का रस मिला कर देना चाहिये या दूध पिलाकर ऊपर से रस पियें या सन्तरा चूसें। प्यास के अवसर पर सन्तरा चूसने से प्यास कम हो जाती है।

जिन्हें दूध वायु करता हो दूध के साथ सन्तरा छेने से दूध वायुन करेगा। दूध कल्प और मट्टा कल्प के साथ सन्तरे का रस लाभकारी है। मौसम्मो:—

मौसम्मी का रस भी सन्तरे की तरह गुणकारी और उपयोगी है।

#### टमाटर:-

टमाटर फल और सब्जी दोनों का काम करता है। गरीव अमीर सभी इसका उपयोग कर सकते हैं। टमाटर में ए विटामिन अधिक पाया जाता है। १०० ग्राम टमाटर में एक हजार यूनिट ए बिटामिन पाया जाता है। प्रतिदिन ४ लाल टमाटर बिना पकाये खाने से शरीर को जितने ए विटामिन की जरूरत होती है मिल जाती है। टमाटर एक ऐसा फल है जो सभी के साथ मिल जाता है। जिस वस्तु के साथ यह मिलाया जाता है उसके गुण को बढ़ा देता है। टमाटर में सी विटामिन भी काफी मात्रा में पाया जाता है। इसकी खटाई पकाने पर भी सी विटामिन को सुरक्षित रखती है।

दाल, सब्जी आदि पक जायें। तब टमाटर डालना चाहिये। रस निकालकर डालना अति उत्तम है।

टमाटर का रस रसाहार की जगह उपयोग में लिया जा सकता है। प्रातःकाल जलपान में एक गिलास टमाटर का रस थोड़ा शहद मिलाकर पिया जाय तो चेहरा टमाटर की तरह लाल निकल आयेगा। जब तक टमाटर मिले इसका प्रयोग प्रति दिन करना चाहिये।

# टमाटर की प्रयोग विधि

- १—आलू २५० ग्राम, टमाटर १०० ग्राम, आलू, मटर जब पक जाये तब टमाटर के छोटे - छोटे टुकड़े करके डाल दें। थोड़ी देर तक पकावें बाद में हरा घनियां, अदरख, हरी मिर्च डाल दें।
- २ बन्द गोभी, २५० ग्राम, आलू १२५ ग्राम, मटर हरी १०० ग्राम, घनियां हरा, अदरख, हरी मिर्च डालकर बनावें। ५० ग्राम किशमिस डाल देने से स्वादिष्ट और पौष्टिकता बढ़ जाती है।
- ३—फूल गोमी २५० ग्राम, बन्द गोभी २०० ग्राम, आलू ५० ग्राम, टमाटर १५० ग्राम, हरा घनियां मिलाकर पकार्वे। थोड़ा सा गुड़ डाल देने **पे** स्वादिष्ट हो जाता है।

- ४—दाल अरहर, मूंग, उरद को पक जाने के बाद उसमें लाल टमाटर डाल दें। दाल अत्यन्त स्वादिष्ट और सुपाच्य हो जाती है पालक भी डाल सकते हैं।
- ५-चावल के पक जाने के बाद उसमें लाल टमाटर मिलाकर खा सकते हैं।
- ६ चावल २५० ग्राम, बन्द गोभी २५० ग्राम, मटर हरी १०० ग्राम, सब को एक साथ पकार्वे, पक जाने पर लाल टमाटर १५० ग्राम, केला पका २ मिलाकर खाने से बड़ा स्वाद खाता है।
- ७—चावल २५० ग्राम, दाल मूंग की २५० ग्राम, बन्द गोभी २०० ग्राम, हरी मटर २०० ग्राम, पालक २०० ग्राम सब को मिलाकर पकावें। पक जाने पर लाल टमाटर २०० ग्राम, भीगी हुई किशमिस ५० ग्राम, पकते समय मूंगफली के दाने भी डाल सकते हैं।
- पकाय टमाटर २५० ग्राम लेकर थोड़ा नमक, हरा घनियां मिलाकर बिना पकाये ही खाइये। थोड़ा गुड़, खजूर या किशमिस, केला मिला लेना चाहिये।
  - नोट: इसी प्रकार सभी प्रकार की सब्जी फल आदि मिलाकर खा सकते हैं।
- ९ नारियल : दक्षिण भारत में नारियल काफी मिल जाता है। नारियल का पानी मीठा होता है डाम पीना अच्छा है। कच्चा नारियल दूघ की पूर्ति करता है। जहाँ कच्चा नारियल न मिले वहां पर सूखे नारियल यानी गोला (गरी) को १२ घन्टे पानी में भिगो देने से कच्चे नारियल का काम चल जाता है। नारियल पेट को साफ रखता है। रोग की तीवू अवस्था में प्रयोग न करें स्वस्थ व्यक्ति को नारियल को मोजन के साथ ले सकते हैं। नारियल का तैलू भी बड़े आराम से भोजन के साथ खाया जा सकता है। नारियल के साथ खजूर, छोहारा, किशमिस खाने से स्वाद भी बढ़ता है और पौष्टिकता भी बढ़ती है। नारियल के दुकड़े, सब्जी, भात, दिलया में डाल कर खाने से दो लाभ होते हैं।

एक तो नारियल के सहारे चबाने का अवसर मिलता है। दूसरे पेट साफ करता है और पौष्टिकता बढ़ जाती है।

# फलों से रोग निवारण

- १—एक्जिमा: —खीरा, ककड़ी, मौसमी, सन्तरा, गाजर, पपीता, अंकुरित चना, चने की रोटी, शरोफा, लौकी, तरोई, पालक, चौलाई, अमरूद, अंगूर, गुड़ । तैल की बनी वस्तुएँ, चीनी, चाय न लें।
- २—सुगर: जामुन, जामुन की गुठली का चूर्ण, जामुन की पत्ती का रस, पपीता, किशमिश, छोहारा, टमाटर, जौ या वने की रोटी। अंगूर का कल्प विशेष लामकारी है। केला, दूध, चीनी, गुड़ न लें।
- ३—हृदरोग: अंगूर, सहजन का शहद, किशमिश, वादाम, चीकू, मीठा ताजा सेव, पालक, चौलाई । घी की तली, चीनी की बनी वस्तुएँ न लें ।
- ४—पेचिस आँव:—पपीता, पका केला, दूध का छेना पुरानी इमली का पना, लौकी, चौलाई मठा कल्प विशेष लाम करता है। खरवूजा विशेष लाम करता है।
- ५—गठिया:—अंगूर, मौसम्मी, सन्तरा, गाजर, चौलाई, पपीता, चीकू, किशमिशै, खजूर, नारियल, सेव, शरीफा, मेथी का साग लें। पालक, केला, आलू, टमाटर न लें।
- ६ लकवा: सेव, अंगूर, किशमिश, खजूर, डाम का पानी, पपीता, सन्तरा, मौसम्मी, अन्नानास, चीकू, शरीका। रोटी, चीनी, मिठाई, गुड़ आदि न खार्ये।
- ७—ज्वर: —जब तक ज्वर रहे तब तक, नींबू, शहद, पानी, नींबू पानी, मौसम्मी, सन्तरे का रस पानी मिलाकर लेना चाहिये, छोटे बच्चों को दूध के साथ पानी, शहद, किशौँमिश का पानी, सन्तरे या मौसम्मी का रस मिलाकर देना चाहिये। ज्वर ठीक होने पर पहले फलों का रस, बाद में फल फिर दिलया, सब्जी बाद में रोटी दी जाय।

- द─कब्ज: —चोकर समेत आटे की रोटी, कन और माँड सहित चावल, गाजर, परीता, सेव, अमरूद, अंकुरित चना, खजूर, नारियल, खीरा, क़कड़ी. पालक, चोलाई, टमाटर, वेल।
- ९ अम्लरोग: दूब, मौसम्मी, पपीता, मीठा सेव, किशमिश, खजूर, पत्ती वाले साग, खूब पका केला, खीरे का रस, तरबूज, किशमिश, अंगूर प्रत्येक दो घन्टे पर दूध लेना अच्छा है। नारियल को पीसकर थोड़ा लिया जाय।
- १० अलसर: -प्रत्येक दो या तीन घन्टे पर दूघ, खीरा का रस, दूब घास का रस १ तोला शहद के साथ, मिश्रीकन्द का रस सब्जी का सूर, चावल का मांड, कीम मिलाकर दिया जाय, साबूदाना के साथ दूघ की खीर भी ली जा सकती है। प्रातः ६ बजे से ७ बजे रात्रि तक थोड़ा-थोड़ा करके मोजन देना जरूरी है। नींबू, सन्तरा खट्टो फल नहीं लेना चाहिये।
- ११ लीवर के खराब होने पर :—पपीता और करेला अत्यन्त उप-योगी है। फल, फलों का रस, सलाद आलू, गाजर खजूर, शहद, दूध, मठ्ठा, कीम, पुराना महीन चावल, धान का लावा। वच्चों के लीवर खराव होने पर उन्हें कच्चे पपीते की सब्जी, पका पपीता देना चाहिये। छोटे बच्चों का लीवर चीनी, विस्कुट देने से खराव होता है। सभी प्रकार की घी, तेल की बनी वस्तुएँ, नमकीन, समोसा, सब्जी आदि में घी, तैल डालकर नहीं देना चाहिये।
- १२ ब्लडप्रेसर : घारोष्ण दूघ, उब्ली सब्जी, सलाद, टमाटर, सन्तरा, अन्नानास, खट्टी जाति के फल देना चाहिये। पपीता, आलू, परवल, मट्टा देना अत्यन्त लामकारी हैं। रसाहार, साप्ताहिक पाक्षिक उपवास करना चाहिये। हाई ब्लडप्रेसर में नमक न खायें। लो में खाना चाहिये।
- १३ जुकाम: गरम पानी में नींबू, फल, सलाद, अमरूद, गाजर, टमाटर, पर्पाता, मौसम्मी, दिलया. आलू, खरबूजा, खीरा, ककड़ी करेला, सेव आदि फल अच्छे हैं। दूघ, घी, तैल की बनी वस्तुयें न खायें। जुकाम में दवा खाना अत्यन्त हानिकर है।
- नोट: —सुलभ प्राकृतिक उपचार पुस्तक पढ़ेरोग सम्बन्धी जानकारी केलिये।

# रसाहार का महत्व

रसाहार के सम्बन्ध में बहुत कम लोगों को जानकारी रहती है। स्वस्थ अस्वस्थ सभी अवस्थाओं में रसाहार करना आवश्यक होता है। रसाहार से शरीर के लिये पोषक तत्व काफी मात्रा में मिल जाते हैं। रस के पचाने में प्रकृति को बहुत कम शक्ति खर्च करनी पड़ती है ऐसे रोगी जिनकी पाचन शक्ति, फल तथा अन्य किसी वस्तु को नहीं पचा सकती है, रोगी उपवास भी नहीं कर सकता ऐसे अवसरों पर रसाहार का प्रयोग अमृत का काम करता है।

ज्वर, जुकाम, हार्ट, ब्लडप्रेसर, टी० बी०, कैन्सर के रोगियों को फलों का रस देना अमृत देना है।

रस को भी चाय की तरह घीरे-घीरे मुँह में चलाते हुए पीना चाहिये। रस ताजा ही पीना चाहिये। निकाल कर रख देने से रस खराब हो जाता है। रस पीने के बजाय यदि फल को चूस कर उसकी सीठी को फेंक दिया जाय तो अति उत्तम होता है।

जिनकी पाचन शक्ति अधिक कमजोर हो उन्हें रस में पानी मिलाकर पीना चाहिये। पानी मिला देने से रस पचने में हल्का हो जाता है।

एक बार असरगंज जि० मूंगेर के शिविर में ही रोगियों को जिनके सारे शरीर में सूजन थी, गाजर खिलाने से कोई लाम नहीं हुआ। तब गाजर के रस में ही चार गुना पानी मिला कर दिया गया उससे आश्चर्यजनक लाम हो गया।

# फल-सब्जियों के रस की प्रयोग विधि

#### खीरा का रस :--

खीरा उपयोगी और सस्ता फल है। खीरा के गुणों से बहुत कम-लोग परचित हैं। सस्ता होने के कारण भी उसकी उपेक्षा की जाती है। घनी लोग तो खीरा शौक में नमक लगाकर खा लें। परन्तु सेव, सन्तरा, मौसमी, अंगूर के आगे उन्हें खीरा का रस अच्छा नहीं लगता है। एक बार मैं बनारस में एक घनी सेठ के यहाँ पर ठहरा था। सेठ बड़े अच्छे सेव, मौसमी फल आदि लाता था मैंने एक दिन कहा कि कल खीरा लाना। दूसरे दिन भी खीरा नहीं मंगाया, तब मैंने कहा खीरा क्यों नहीं लाये। सेठ बोला आप खीरा की क्या बात करते हैं। मुझे बाजार में खीरा खरीदने में शर्म लगती है लोग क्या कहेंगे कि इतना बड़ा धनी होकर खीरा खरीदत। है बड़ा कंजूस है। हमने उन्हें समझाया कि खीरा फल गुणकारी है। पर सस्ते की वजह से लोग उसके गुणों की कदर नहीं समझते।

खीरा के सम्बन्ध में यह जानना अत्यन्त आवश्यक है कि छोटा और हरा खीरा कच्चा होता है। अधिकतर लोग हरा खीरा ही पमन्द करते हैं। हरे खीरे में स्वाद तो होता है परन्तु उसका रस परिपक्व नहीं होता है। खीरा के ऊपर का छिलका जब लाल पड़ने लग जाय तभी खाना चाहिये। रस के लिये तो खीरा लाल ही अच्छा होता है। लाल खीरे के रस में मिठास उत्पन्न हो जाती है। पके खीरे का रस सरकरा के रूप में बदल जाता है। खीरा को छिलके सहित ही खाना चाहिये। छिलका निकाल देने से पोषक तत्व कम हो जाते हैं। खीरा का छिलका पेट की सफाई और दवाई दोनों का काम करता है।

खीरा को कदू कस में कस कर कपड़े से निचोड़ कर रस निकालना चाहिये। रस निकालने पर तुरन्त पी लेना चाहिये। नींबू और शहद मिलाकर पी सकते हैं। खीरा को पहले थोड़ा खाकर देख लें कडुवा न हो।

खीरा का रस पथरी रोग के • लिये अत्यन्त लामकारी है। मूत्रेन्द्रिय सम्बन्धी सभी रोगों में लाभ करने वाला है। शुगर, सुजाक, पेशाब की जलन, पेशाब रुक कर आना, पेशाब की रुकावट तथा आगे पीछे, दर्द में खीरा का रस देना अत्यन्त लाभकारी होता है।

चर्म रोग, देह की जलन, ज्वर, आदि रोगों में खीरा का रस लाभ

करता है। एक बार में २०० ग्राम ही देना चाहिये। दिन में ३-४ बार से अधिक न लेना चाहिये।

सीरा ठंडा होता है इसिलिये सर्दी जुकाम, नजला में इसका प्रयोग न करें।

#### ककड़ी:-

ककड़ी भी खीरा के रस की भांति लाभकारी है। पतली ककड़ी का रस भी परिपक्व नहीं होता है। ककड़ी मोटी अच्छी होती है। उसी का रस लाभदायक होता है।

#### पालक का रस:-

पालक का रस पीने में खारा होता है। रक्त की कमी को पूरा करता है। पानी मिलाकर पीने से अच्छा रहता है। पालक के रस से आटा गूँ धकर रोटी बनाई जाय तो पोषक तत्व बढ़ जाते हैं। पालक के रस के साथ टमाटर और गाजर का रस मिला कर पीने से सब प्रकार के विटामिन और घातव लवण मिल जाते हैं। पालक के रस में लोहा और कैलसियम की प्रधानता रहती है। रक्त तथा कैलसियम की कमी में मोजन के बाद २०० ग्राम पालक का रस पीना चाहिये।

#### टमाटर का रस:

टमाटर में सी विटामिन होता है। प्रात.काल टमाटर का रस १०० ग्राम 4 १०० ग्राम पानी मिलाकर पीने से बड़ा उपकार होता है। बच्चों के लिये अत्यन्त लामकारी है। टमाटर को आग में पकाने से भी सी विटामिन नष्ट नहीं होता है। टमाटर को जहाँ तक सम्भव हो कच्चा ही प्रयोग करें। टमाटर के रस को निकाल कर, दाल, सब्जी के पक जाने पर मिलाया जाय तो स्वाद भी अच्छा रहता है और पोषक तत्व सुरक्षित रहते हैं टमाटर लाल पका हुआ ही प्रयोग करना उत्तम है।

## सन्तरा और मौसमी का रस :--

सन्तरा मोसमी का रस स्वाद और स्वास्थ्य के लिये बहुत अच्छा है।

यह फल महाँगे होते हैं। यदि ताजे मिलें तो स्वास्थ्य के लिये बहुत अच्छे होते हैं। अधिक दिनों तक रखने से रस उतना अच्छा नहीं रहता है। सभी प्रकार के रोगों में प्रयोग किया जा सकता है। कोल्ड स्टोर में रक्खे गये फल स्वास्थ्य प्रद नहीं होते हैं। जिन्हें दूध नहीं पचता है अथवा वायु करता है। यदि दूध पीने के बाद सन्तरा मौसमी का रस पियें तो दूध शीघ्र ही पच सकता है। दूध के साथ भी मिला कर पी सकते हैं परन्तु मिला कर रक्खें नहीं तुरन्त पी जाना चाहिये।

#### अँगूर का रस:-

टी॰ बी॰ कैन्सर के रोगी के लिये अत्यन्त लामकारी है। अँगूर का कल्प भी किया जा सकता है। कैन्सर के रोग में ३ बार २५० ग्राम अँगूर का रस ४० दिन तक लिया जाय तो अत्यन्त लामकारी होगा। हार्ट, ब्लड प्रेसर के रोगी को भी लाम करता है।

# चौलाई का रस:-

पालक की तरह ही चौलाई की पत्ती होती है इसका रस अत्यन्त लामकारी होता है चौलाई में सोना का अंश पाया जाता है। गठिया, ब्लड-प्रेसर, हार्ट, के रोगियों को लाभ करता है। इसकी सब्जी भी बना कर खाई जाती है।

# पुदीना का रस:-

पुदीना की चटनी खाने की प्रथा प्राचीन काल से चली आ रही है। चटनी से उतना लाग नहीं होता है। पुदीना का रस रोग के कीटाणुओं को मारने की क्षमता रखता है। इसलिये भोजन के साथ दो तोला पुदीना का रस पीना अत्यन्त लाभकारी है। प्रातःकाल एक गिलास जल में दो तोला, पुदीना का रस पीना अत्यन्त लाभकारी है। प्रातःकाल एक गिलास जल में दो तोला, पुदीना का रस २ तोला शहद मिलाकर पीने से लाभ होता है। गैस की बीमारी में विशेष लाभ करता है। एक किलो पानी में पुदीना की एक गुच्छी यानी ५ तो० डाल कर जब तीन पाव रह जाय दिन में तीन बार पीना चाहिये। पेट के समस्त रोगों में गैस ट्रेबुल के रोग में विशेष लाभ करता है। हैजे के रोगी को पुदीना का अर्क दिया जाता है।

#### धनियाँ के पत्ते का रस:-

वित्यां का प्रयोग भी चटनी और सब्जी वनाने में ही किया जाता है। वित्यां के रस में, प्रोटीन, शर्करा, कैलसियम, लोहा, फासफोरस, विटामिन ए० वी० और सी पाया जाता है। भोजन के साथ इसका रस लेना अत्यन्त लाभकारी है। १०० ग्राम धिनयाँ की पत्ती का रस सब्जी में मिलाकर खाने से सभी प्रकार के विटामिन मिल जाते है। घिनयां की पत्ती को पकाने से उसके विटामिन कम हो जाते हैं। इससे सब्जी में कच्चे रस का ही प्रयोग करना अति उत्तम होता है।

#### करेला का रस:-

करेला कडुआ होता है। फिर भी इसका प्रयोग भोजन में किया जाता है। इसके कडुवेपन को कम करने के लिये इसे विभिन्न प्रकार से विगाड़ कर खाते हैं। करेला और नीम में जो कडुवा पन है वही उसका लाभ है।

करेले को छिलके समेत ही बनाना चाहिये। हल्दी और नमक के अतिरिक्त और कुछ न डालें। करेले के साथ दूसरी कोई सब्जी न मिलायें। थोड़ी सी आम की खटाई डाली जा सकती है। करेले को छील कर उवाल कर उसमें खटाई मसाला भर कर घी तेल में भून कर खाने की प्रथा हानिकर है। यदि करेले से स्वास्थ्य का लाम उठाना चाहते हो तो उसे बिना छिलका निकाले प्राकृतिक अवस्था में ही प्रयोग करें। करेला कच्चा नहीं खाया जा सकता है परन्तु करेले का रस बड़े आराम से पिया जा सकता है।

## करेले के रस की प्रयोग विधि

- १—३ से = वर्ष तक के बच्चों को आधे से एक चम्मच तक नित्य रस दिया जाय। बच्चों के जिगर को ठीक रखता है। पेट साफ रखता है।
- २ शुगर के रोगी को प्रातः २५ ग्राम करेले का रस, १०० ग्राम पानी १० ग्राम शहद मिलाकर देना चाहिये। दिन में तीन बार दिया जाय ती अच्छा है।

#### नीम के पत्ती का रस:--

रक्त को साफ करता है। एक्जिमा, व्लडप्रेसर, हार्ट, सफेद कुट,

खाज आदि रोगों में २५ ग्राम नीम की पत्ती का रस प्रातः काल लेना चाहिये।

#### आंवले का रस:--

आँवले की जितनी महिमा कही जाय थोड़ी है। कच्चे आंवले का रस १०० ग्राम जब तक आँवला मिले पीना चाहिये। रस में पानी और शहद मिला सकते हैं। आँवले के विटामिन सूखने तथा पकाने पर भी नष्ट नहीं होते हैं। रात को सोते समय १० ग्राम आंवले का चूर्ण २५ ग्राम शहद में मिलाकर लेना बहुत अच्छा है। आंवले के सेवन से आँखों की रोशनी बढ़ती है। हार्ट, ब्लेडप्रेसर, एक्जिमा के रोगों में लाभ करता है।

#### लोको का रस:

लौकी की सब्जी खाई जाती है परन्तु रस का प्रयोग नहीं होता है। गांव में जहाँ किसी प्रकार के फल और सब्जी नहीं मिलते हैं वहां लौकी का रस दिया जा सकता है। लौकी के रस में भी अन्य फलों की तरह ही विटामिन रहते हैं। एक बालक को जलोदर का रोग केवल लौकी के रस देने से ठीक हो गया है। लौकी का रस पीने में भी अति स्वादिष्ट होता है नींबू, नमक, शहद मिलाकर पीना और भी अच्छा है।

#### अनार का रस: -

अनार की कई प्रकार की जातियां होती हैं। खन्घारी, वेदाना और देशी अनार प्रयोग में लाये जाते हैं। खन्घारी लाल और खट्टा होता है। वेदाना अनार सर्वोत्तम अनार है। देशी अनार बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। वेदाना और देशी अनार में एक अन्तर है। वेदाना का बीज नरम और देशी का कड़ा होता है। स्वास्थ्य के लिये वेदाना अनार ही प्रयोग करना चाहिये। खन्घारी अनार के रस में पानी तथा शहद मिलाकर पीने से खट्टापन नहीं रहता है। अनार का रस पचने में हल्का होता हैं। सभी प्रकार के रोगों में दिया जा सकता है।

# सब्जी का सूप

फल और फलों के रस की जगह सब्जी का सूप दिया जा सकता है।

कच्चे रस की अपेक्षा सब्जी का सूप कम लामदायक होता है। क्योंकि सूप उबालकर दिया जाता है। उबालने से पोषक तत्व कम हो जाते हैं। फिर भी जहां पर फल न मिले वहां सूप से काम चलाया जा सकता है।

# सूप बनाने की विधि:-

जिस सब्जी का सूप देना हो उसमें अधिक पानी डाल कर बन्द करके (जिससे माप न निकले) धीमी आंच में पकाना चाहिये। पक जाने पर कपड़े से छान कर पानी में नीवू मिला कर देना चाहिये। स्वादिष्ट बनाने के लिये. टमाटर का रस मिला दें। कई सब्जी को एकू साथ भी उबाल कर दे सकते हैं। एक बार २०० ग्राम तक दे सकते हैं। सूप को थोड़ा २ करके पीना अच्छा रहता है। यदि सूप लेने से कई दिनों तक पाखाना पतला आता रहे तो सूप देना बन्द कर देना चाहिये।

#### गाजर के प्रयोग

गाजर गरीवों के लिये अत्यन्त सस्ता उपयोगी खाद्य है। सस्ती होने से इसकी उपेक्षा होती है। घनीं घरों में गाजर का हलुआ मले ही खा लें, परन्तु गाजर खाना उनकी प्रतिष्ठा के विरुद्ध है। बहुत से वामिक भावना के लोग गाजर नहीं खाते यदि उनसे न खाने का कोई प्रमाण पूछा जाय तो इसका कोई उत्तर उनके पास नहीं है। इतनी अच्छी, सस्ती और अत्यन्त लाभकारी वस्तु की समाज उपेक्षा करता है यह समाज का दुर्माग्य है। मेंने जब से प्राकृतिक चिकित्सा का सैवा कार्य प्रारम्भ किया है, तब से इसकी उपयोगिता से हजारों रोगियों ने लाम उठाया है। गाजर का प्रयोग किस प्रकार किया जाय इसकी जानकारी भी समाज को नहीं है। इसलिये इस पुस्तक में गाजर के सम्बन्ध में मैं अपने अनुभव और प्रयोगों के आधार पर विशेष रूप से लिख रहा हू।

#### गाजर की जातियाँ

गाजर, काली, पीली, लाल ऐसे तीन प्रकार की होती हैं। काली गाजर सर्वोत्तम होती है। लाल और पीली भी अच्छी होती है, परन्तु एक गाजर विलायती होती है, वह अच्छी नहीं होती है। वैसे तो गाजर को खाकर प्रयोग करना उत्तम है, परन्तु गाजर को अधिक खाना सम्भव नहीं है। इसिलये उसके रस का प्रयोग करना ही सर्वोत्तम है। गाजर को उबाल कर सब्जी बनाकर भी खाते हैं। परन्तु उबालने से पोषक तत्व कम हो जाते हैं। गाजर का कच्चा रस लेना ही सर्वोत्तम है।

गाजर को सिल पर पीस कर रस निकालना चाहिये या लोहे की चादर में गोल छेद सीधे करा कर उल्टी तरफ से गाजर को रगड़ना चाहिये। रगड़ने से गाजर बुरादा की तरह हो जायेगी। इस बुरादे को कपड़े में रखकर निचोड़ने से गाजर का रस निकलेगा। कद्दू कस में कसने से रस नहीं निकलता है। लोहे की गोल छेद की छन्नी बाजार में सभी जगहों पर मिलती है।

गाजर में पानी डालकर ढक कर घीमी-घीमी आँच में पकार्वे। जिससे भाप न निकले बाद में मलकर कपड़े से निचोड़ लें। इस तरह भी रस निकाला जा सकता है।

#### विभिन्न रोगों में गाजर के रस का प्रयोग

गाजर अत्यन्त उपयोगी और सस्ता पदार्थ है। सभी जगह सुलभता से मिल जाता है। गरीबों के लिये इसका प्रयोग अत्यन्त हितकर है। इसलिये गाजर में अन्य रसों का मिश्रण करके किन रोगों में देने से लाभ होगा इसका कुछ विवरण दिया जा रहा है।

रोगों में रसाहार करते समय अन्य प्राकृतिक उपचार भी करना चाहिये जिनका संक्षिप्त विवरण संकेत मात्र में दिया जा रहा है। विशेष जानकारी के लिये किसी प्राकृतिक चिकित्सा के विशेषज्ञ से परामर्श लेकर करें।

# विभिन्न रोगों में गाजर के रस का प्रयोग और उपचार रस की मिलावट और मात्रा

नाक और गले के रोग में (१) गाजर का रस २५ तोला, पालक का रस २५ तोला मिलाकर देना चाहिये। (२) गाजर का रस २० तोला, चुकन्दर का रस १२ तोला, पालक का रस द तोला।

उपचार—स्टीमवाथ, गले की पट्टी, जलनेतीं, कुंजर किया।
पेशाब में सफेदी जाना (प्रमेह) (१) केवल गाजर का रस २५
तोला दिन में तीन बार।

- (२) गाजर का रस २५ तोला, पालक का रस १५ तोला।
- (३) गाजर का रस २४ तोला, चुकन्दर का रस ६ तोला, नारियल का पानी ४ तोला।
- (४) गाजर का रस २५ तोला सलाद के पत्तों का रस १२ तोला, नारियल का पानी ५ तोला।
- नोट--खीरा और टमाटर का रस भी लेना उपयोगी है।

उपचार-पेडू पर मिट्टी, मेहन स्नान, किट स्नान, योगासन ब्रह्मचर्य पालन ।

सिर दर्द एक्जिमा दमा बुखार:—(१) गाजर का रस १५ तोला, चुकन्दर का रस १२ तोला, खीरा या ककड़ी का रस १२ तोला।

- (२) गाजर का रस १० तोला, सलाद के पत्ते का रस १० तोला।
- (३) तुलसी के पत्ते का रस १ तोला।
- नोट: -एन्जिमा में नीम की पत्ती का रस १ तोला नित्य लेना चाहिये।

जपचार:---मिट्टी की पट्टी, स्टीमवाथ छाती लपेट, कुंजर किया जलनेती।

रक्त में लाल कणों को कमी:— (१) गाजर का रस २० तोला, पालक का रस ४ तोला।

(२) गाजर का रस २० तोला, सलाद के पत्ते का रस १० तोला, चुकन्दर का रस ४ तोला।

गाजर का रस १५ तोला, चुकन्दर प तोला, खीरा ७ तोला ।

(४) गाजर का रस २० तोला, सलाद का रस १० तोला, पालक का रस ४ तोला। नोट—रक्त की कमी में पालक का रस ४ तोला, १ तोला शहद। एक दो दिन का उपवास करके रसाहार करना अधिक उपयोगी होगा। इसमें अंगूर का रस २० तोला, मूली के पत्ते का रस ४ तोला लामप्रद होगा।

उपचार:--हल्का, धूप स्नान एवं तेल मालिश।

हृदय रोग खून की अशुद्धता के कारण हृदय की मांस पेशियों में तकलीफ होना—(१) गाजर का रस ३० तोला, पालक का रस १० तोला।

- (२) गाजर का रस १५ तोला, चुकन्दर का रस = तोला, खीरा का रस ७ तोला।
- (३) गाजर का रस २० तोला, सलाद का रस १० तोला, पालक का रस ५ तोला।

नोट—इसमें नमक किसी प्रकार नहीं लेना चाहिये।

उपचार—छाती की लपेट, किट स्नान, पैर गरम पानी में रखकर, हल्की तेल मालिश हल्का धुप स्नान।

खून की नली में सूजन नसों का सूज जाना जिससे एक अंग से दूसरे अंगतक रक्त का बहाव न हो सके—(१) गाजर का रस ३० तोला पालक का रस १५ तोला।

- (२) गाजर का रस २० तोला, सलाद का रस १० तोला, चुकन्दर का रस १० तोला।
- (३) गाजर का रस २० तोला, सलाद के पत्तो का रस १० तोला, पालक का रस ५ तोला।
- (४) गाजर का रस २० तोला, अनानास का रस १५ तोला। उपचार स्थानीय गरम ठंडा सेंक, मिट्टी की पट्टी स्थानीय स्टीम वाथ।

जोड़ों में दर्द—(१) गाजर का रस २० तोला, सलाद के पत्ते का रस २० तोला।

(२) गाजर का रस २० तोला, चुकन्दर का रस १२ तोला, खीरा का रस १५ तोला।

(३) सलाद के पत्तो का रस इसमें विशेष लाभ करता है अतः ३० तोला तक लिया जा सकता है।

नोट—गेहूं, चावल, आलू, केला एवं चीनी से बनी वस्तुओं के अधिक प्रयोग से यह रोग होता है। उपवास करने से शीघ्र लाभ होता है।

उपचार — गरम ठडा सेंक, स्टीम वाथ, धूप स्नान तैल मालिश। दमा — (१) गाजर का रस २४ तोला, पालक का रस १५ तोला। गाजर का रस १० तोला। सलाद के पत्ते का रस १० तोला। ज्याचार — कंजर किया, छाती पर गरम ठंडा सेंक, छाती की लपेट

उपचार—कुंजर किया, छाती पर गरम ठंडा सेंक, छाती की लपेट, फुटवाथ, प्राणायाम ।

आँखों की रोशनी का कम होना — (१) गाजर का रस १० तोला, सलाद के पत्ते का रस १० तोला।

- (२) गाजर का रस १० तोला, चुकन्दर का रस १० तोला, खीरा का रस १० तोला।
  - (३) गाजर का रस २० तोला, सलाद का पत्ता १० तोला।
  - (४) गाजर का रस १० तोला, पालक का रस १० तोला।

उपचार—मुँह में ठँडे पानी का कुल्ला मर कर आंखों को दिन में ३ बार ठंडे पानी से घोना आंखों पर मिट्टी पट्टी, तथा आंखों सिर पर गोघृत से मालिश।

दुर्गन्थ युक्त इवाँस—(१) शीच से पहले गरम पानी में एक नींबू डालकर पीना।

- (२) गाजर रस १० तोला, सलाद के पते का रस १० तोला।
- (३) गाजर का रस १० तोला, पालक साग का रस १० तोला, खीरा का रस १० तोला।

उपचार—छाती की लपेट, कुंजर जलनेती, प्राणायाम ।

पित्ताशय की खराबी — लक्षण घी, तैल जैसी चिकनाई वाली वस्तुओं का ठीक से पाचन न होना।

(१) गाजर का रस २५ तोला, पालक का रस १५ तोला।

गाजर का रस २४ तोला, खीरा का रस द तोला, चुकन्दर का

) गाजर का रस २२ तोला, स्लाद की पत्ती का रस १३ तोला। पचार — यक्कत पर गरम ठंडा प्रेंक, हल्की मालिश मिट्टी की पट्टी, लपेट।

मूत्राशय के रोग-मूत्राशय में पथरी पड़ जाना मूत्र शय की सूजन आदि-गाजर रस १५ तोला, चुकन्दर रस १२ तोला, खीरा रस १३ तोला।

(२) गाजर रस २० तोला, सलाद का पत्ता १० तोला, पालक का रस १० तोला।

उपचार-पेड पर गरम ठंडा सेंक, मिट्टी की पट्टी, कटिस्नान ।

रक्तचाप — उच्च रक्त चाप निम्न रक्त चाप—(१) गाजर का रस ३० तोला, पालक का रस १० तोला।

- (२) गाषर का रस १५ तोला, चुकन्दर का रस १२ तोला खीरा का रस १३ तोला।
- (३) गाजर रस २० तोला, सलाद का पत्ता १० तोला, पालक रस १० तोला।
- नोट—बहुत अधिक चिन्ता, नाड़ियों की दुर्बलताओं आवश्यकता से कम मेहनत, मादक वस्तुओं के सेवन, अधिक कोच का वेग आदि से उच्च-रक्त चाप होता है।

खाद्य पदार्थों में आवश्यक तत्वों की कमी के कारण रक्त बहाव में गड़बड़ी पैदा हो जाने से, बहुत ज्यादा थकान, कमजीर कर देने वाली बीमारियों के चलते रहने तथा हृदय के रोग के कारण निम्नरक्तचाप होता है।

उपचार—पेडू पर मिट्टी पट्टी, गरम पानी में पांव रखकर कटि-स्नान, हल्की मालिश, हल्का घूप स्नान।

जहरबाद (कारवन्कल) — (१) गाजर रह ३० तोला, पालक रस

- (२) गाजर का रस १५ तोला, चुकन्दर का रस १२ तोला, खीरा का रस १३ तोला।
- (३) गाजर का रस २५ तोला, चुकन्दर का रस ८ तोला, खीरा का रस ७ तोला।
- (४) गाजर का रस २० तोला, चुकन्दर का रस १२ तोला, पालक का रस ८ तोला।

उपचार - मिट्टी की पट्टी दिन रात में कई बार।

गुर्दा रोग लक्षण — पेशाब बूँद-बूँद होकर आना, पेशाब का कम होना, पेशाब में उजला सा पदार्थ जाना।

- (१) गाजर का रस १५ तोला, चुकन्दर १२ तोला, खीरा १३ तोला।
- (२) गाजर का रस ३० तोला, पालक का रस १० तोला।
- (३) गाजर का रस २० तोला, सलाद का पत्ता १५ तोला।

उपचार — गुर्दे पर गरम ठंडा सेंक, आवश्यकतानुसार गरम या ठंडा कटिस्नान पेडू पर मिट्टी की पट्टी पेट की लपेट।

ब्रोकाइटिस श्वांस की नली की सूजन — (१) गाजर का रस ३ तोला, पालक का रस १० तोला।

- (२) गाजर का रस २० तोला, सलाद के पत्ते का रस २० तोला।
- (३) गाजर का रस १५ तोला, चुकन्दर का रस १३ तोला, खीरा का रस १२ तोला।

उपचार—छाती का गरम ठंडा सेंक, छाती की लपेट, कुँजर किया।

नोट—सांस की नली में सूजन एवं गाढ़ा तरल पदार्थ के जमा हो जाने के कारण होता है जिससे सांस लेने में तकलीफ होने लगती हैं।

कैन्सर का कारण जिस अंग की भरपूर आवश्यक तत्व नहीं मिलते उसी अंग में होता है। अधिक स्टार्च, मांसाहार, धूम्रपान, चमड़े पर सूक्ष्म जित्वों के अभाव से यह होता है।

- (१) गाजर का रस अप्तिदिन ३ बार में ४० तीला।
- (२) गाजर का रस २० दोला, सलाद का पत्ता का रस्

- (३) गाजर का रस ३० तोला पालक का रस १० तोला।
- (४) गाजर का रस ३० तोला, बन्दगोभी का रस १० तोला।
  उपचार —स्थानीय मिट्टी की पट्टी, घूप स्नान, कटिस्नान।
  नोट: —कैन्सर में लम्बे उपवास से भी लाभ होता है।
  मोतियाविन्द (१) गाजर का रस २० तोला सलाद के पन

मोतियाविन्द—(१) गाजर का रस २० तोला, सलाद के पत्ते का रस १५ तोला।

- (२) गाजर का रस १५ तोला, चुकन्दर का रस १२ तोला, खीरा का रस १३ तोला।
  - (३) गाजर का रस ३० तोला, पालक का रस १० तोला।
  - (४) गाजर का रस ३० तोला, पालक का रस ५ तोला।

उपचार — आँख पर मिट्टी की पट्टी दिन रात में २ बार २-३ बार आंख घोना ।

सर्दी जुकाम—(१) गाजर का रस २० तोला, सलाद के पत्ते का रस २० तोला।

- (२) गाजर का रस ३० तोला, पालक का रस १० तोला।
- (३) गाजर का रस १५ तोला, चुकन्दर का रस १२ तोला, खीरा का रस १३ तोला।

उपचार-कुँजर, जलनेति, प्राणायाम ।

बड़ी आंत की सूजन लक्षण — इसमें बड़ी आंत में सूजन होती है आंव जैसा पदार्थ पालाने से निकलता है। आहार में तत्वों की कमी से यह होता है।

- (१) प्रातः गरम पानी में १ नींबू डालकर पीना।
- (२) गाजर का रस २० तोला सेव का रस २० तोला।
- (३) गाजर का रस १५ तोला, चुकन्दर का रस १२ तोला, खीरा का रस १३ तोला।

उपचार — २-३ बार पेट पर मिट्टी की पट्टी, गरम ठन्डा सेंक, पेट की लपेट, कटिस्नान।

- मधुमेह—(१) गाजर का रस २५ तोला, पालक का रस १५ तोला।
- (२) गाजर का रस १८ तोला, सलाद के पत्ते का रस १० तोला। पालक के पत्ते का रस १० तोला।
  - (३) गाजर का रस १५ तोला, चुकन्दर का रस १० तोला।
- (४) गाजर का रस १८ तोला, सलाद के पत्तो का रस १३ तोला। उपचार—मिट्टी की पट्टी, पेट की लपेट, मेहन स्नान, कटिस्नान, योगासन।

वित्ताशय की पथरी - (१) प्रातः गरम पानी में १ नींबू।

- (२) गाजर का रस २० तोला, सलाद के पत्ते का रस २० तोला।
- (३) गाजर का रस १४ तोला, चुकन्दर का रस १२ तोला, खीरा का रस १३ तोला।

उपचार—मिट्टी की पट्टी, गरम ठंडा सेंक, गरम कटिस्नान पेट की लपेट।

कंठ माला (घेघा) — (१) गाजर का रस ३० तोला, पालक का रस १० तोला। सिघाड़े के छिलके का रस १ पाव।

- (२) गाजर का रस २० तोला, सलाद का रस २० तोला।
- (३) गाजर का रस २० तोला, सलाद का रस १५ तोला, पालक का रस ५ तोला।

उपचार - गले की लपेट, गरम मिट्टी की पट्टी, स्टीम बाथ। नोट हर एक मिश्रण में आधे चम्मच सेवार का रस मिलावें।

गठिया— (१) गाजर का रस १५ तोला, चुकन्दर का रस १२ तो**ला,** क्वोदेह का रस १२ तोला।

(२) गाजर का रस २० तोला, चुकन्दर का रस २० तोला, नारियल का रस १० तोला।

उपचार:-गरम ठंडा सेंक, मिट्टी की पट्टी, स्टीमबाथ।

- बबासीर:—(१) गाजर का रस ३० तोला, पालक का रस १० तोला, मूली का रस १५ तोला।
- (२) गाजर का रस २० तोला. पालक का रस ४ तोला, सलाद के पत्तो का रस १० तोला, मूली का रस १० तोला।
  - (३) मूली के पत्ते का रस ५ तोला।

उपचार, -- गुदा, पेडू पर मिट्टी की पट्टी, ठंडा कटिस्नान, गुदा पर भाप देकर मिट्टी की पट्टी या कटिस्नान।

नोट: — प्रातः अन्य तरह की बीमारियों में भी उपर्युंक्त रसों को मिन्न २ म त्रा में बदल कर दिया जा सकता है। ऊपर जो कम बतलाये गये हैं उसमें से एक दिन में एक ही कोई नम्बर का प्रयोग करें तथा दिन में ३ बार ही रस लें। विशेष जानकारी के लिये किसी प्राकृतिक चिकित्सक से जानकारी प्राप्त करें।

## फल सब्जियों से रोगों का निवारण

- १--गाजर का रस, एक्जिमा, दाद तथा अन्य चर्म रोगों में लाभकारी है।
- २ रक्ताल्पता में पालक का प्रयोग करना चाहिये।
- ३-वन्द गोभी चर्म रोगों में लाभ करती है.।
  - ४-मेथी का साग वायू तथा बात रोगों में लाभ करता है।
  - ५-चने का हरा साग आंखों की रोशनी बढ़ाता है।
  - ६-- चुकन्दर रक्त को बढ़ाता है। \*
  - ७ टमाटर में सी विटामिन अधिक होता है।
  - प्याला दे के साग में स्वर्ण रस पाया जाता है।
  - ९ करेला का रस सुगर और जिगर के लिये लामकारी है।
- १०-पपीता जिगर के लिये लाभकारी है।

- ११—शरीफा गठिया के रोगी को लाम पहुंचाता है।
- १२ —गठिया के रोगों को केला, टमाटर, आलू, पालक नहीं खाना चाहिये।
- १३ छोटे बच्चों को जिनका जिगर खराब हो जाता है उन्हें पपीता, पका आम देना चाहिये । चीनी, विस्कुट नहीं देना चाहिये ।
- १४ खीरा और खीरा का रस पथरी रोग में लाम करता है।
- १५—जिनका शरीर अधिक रोग ग्रस्त है उन्हें कुछ दिनों तक केवल सब्जी, सलाद, प्राकृतिक चटनी तथा फलाहार करना चाहिये। सभी प्रकार के रोगों में लाभ होगा।

# गधे भी तम्बाक् नहीं खाते

अकबर बीरबल विनोद की कथाओं में आता है कि किसी तम्बाकू के के खेत में गद्या घास चर रहा था। गद्या घास-घास चर रहा था तम्बाकू यद्यपि हरी पत्ती वाली वनस्पति ही है परन्तु गद्या उसे नहीं खाता था। इस पर अकबर बादशाह ने वीरबल से कहा—बीरवल देखा मनुष्य से ज्यादा अक्ल तो इस गद्ये को भी है जो तम्बाकू नहीं खाता।

बीरवल स्वयं तम्बाकू खाता था इस बात से उसे बहुत शर्म आई। भीर शर्म की तो बात है ही। मनुष्य जाति के पास विवेक है ज्ञान है, किन्तु इसका वह दुरुपयोग करता है अंगूर जैसी बढ़िया अमृत तुल्य खाद्य पदार्थ को सड़ाकर शराब बनाई जाती है। इसी प्रकार अन्य खाने पीने की बहुमूल्य वस्तुयें यथा गेहूँ, गुड़, जौ आदि अन्न को सड़ाकर शराब बनाई जाती है।

# दूध दही मट्ठा

स्वास्थ्य को सुन्दर बनाने, शरीर रूपी यंत्र की घिसावट रोकने, दीर्घायु एवं शरीर को हुव्ट पुष्ट रखने के लिये प्रत्येक मनुष्य के लिये दूत्र-दही-मट्ठा का मिलना आवश्यक है। गाय का दूघ तो अमृत है। जिस प्रकार माँ के दूघ से बच्चे के शरीर का निर्माण होता है, उसी प्रकार गाय का दूध जीवन पर्यन्त पोषण (शक्ति) देता है। दूध-दही-मट्ठा सबसे उत्तम आहार है। किसी भी खाद्य वस्तु से इसकी तुलना नहीं की जा सकती। प्राचीन काल में दूध, दही की नदियां बहती थी अर्थात दूध-दही इतनी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध था कि लोग उसी का आहार ग्रहण करते थे। आज की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली स्वस्थ-सुखी थे। आज जितने रोगियों और डाक्टरों की संख्या बढ़ी है, उतनी पहले नहीं थी। कहीं चार गांव में एक बैद्य था जो कि साधारण जड़ी बूटियों एवं मोजन अनुपात से रोगियों को ठीक कर देता था। आज इसका मुख्य कारण दूध-दही-मट्ठा का न मिलना तथा प्रत्येक वस्तु के असली रूप को बिगाड़ कर खाना है। यही कारण है कि असली स्वास्थ्य वर्वक वस्तुयें हमसे दूर होती जा रही है और रोग, और रोगियों की सख्या बढ़ती जा रही है।

प्रत्येक व्यक्ति अपने घर में गाय पालता था, उसकी सेवा करता था, तथा उसका दूध पीकर स्वस्थ और सुखी रहता था। महिलायें चक्की चलाती थी, मट्ठा बिलोती थी, पानी मरती थी और दूध दही खाकर हृष्ट पुष्ट रहती थी तथा उनकी सन्ताने भी हृष्ट पुष्ट होती भी, पर आज वह सभी पुरानी बातें लकीर बनकर रह गई है। आज भी यदि प्रत्येक परिवार में गाय पालें और उसकी सेवा करें तो दूध-दही खाने को मिल सकता है। और आज जो देश की सन्ताने कमजोर और दुबंल है वह स्वस्थ एवं शक्ति शाली बन सकती है।

प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है परन्तु शरीर को शक्ति देने वाला गौ दुग्ध, दही, मट्ठा ही जब नहीं मिलता तो क्या चाय पीकर स्वास्थ्यं खरीदा जा सकृता है। इसिलये यदि स्वस्थ रहना है तो प्रत्येक परिवार में गाय पालना चाहिए।

# गौ सेवा का महत्व

मानव जीवन के लिये गौ सेवा बड़े महत्व की है। गौ की सेवा से क्या-क्या लाम होते हैं उनका वर्णन करना असम्भव नहीं परन्तु कठिन अवश्य है। गाय हमारी जीवन दायनी माता है। जिस प्रकार से बचपन में माता अपना दूध पिलाकर हमें बड़ा करती है उसी प्रकार गाय जीवन पर्यन्त हमें दूध पिलाती है। धर्म प्रधान देश में सैकड़ों वर्षों से गौ सेवा की उपेक्षा होती आ रही है और अब भी है। यदि यह उपेक्षा अब भी बढ़ती रही तो मानव जाति कंगाल की माँति ढहकर गिर जायेगी। सच पूछा जाय तो गौ वंश, मानव के बिना भी जीवित रह सकता है परन्तु मानव जाति का तो जीवन गौ वंश पर ही निर्भर है।

गरीव अमीर सभी के लिये गाय कामधेनु है जो सुख शान्ति को प्रदान करने वाली हैं। शास्त्रों में गऊ में तैतीस कीटि देवताओं का निवास बताया गया है। जिस परिवार में गऊ रहती है और उसकी सेवा ठीक होती है, उस परिवार में कभी दुःख नहीं रह सकता। जहाँ पर गऊ बाँधी जाती है वहाँ का वायु मण्डल शुद्ध रहता है। इसके दूध से लेकर मलमूत्र तक में अनेक शक्तियाँ पाई जाती हैं जिनसे रोगों की निवृत्ति होती है। अनेक रोग गोमूत्र पिलाने से ठीक हो जाते हैं। आयुर्वेद में अनेक भस्में और रस गौमूत्र और गौ से उपलों से बनाये जाते हैं। इतनी बड़ी शक्ति का भारत में अनादर हो नहा है।

हमारा धर्म प्रधान भारत आज गऊ की धार्मिक भावना को रखता हुआ भी गऊ की उपेक्षा कर रहा है। जहाँ गौ सेवा के स्थान पर कसाई खानों में गौ हत्या के लिये बड़े-बड़े कारखाने चल रहे। गौ चर्म से बनी वस्तुओं का प्रयोग अपने नित्य के जीवन में कर रहे हैं। जो लोग दूध खाने के बाद गौ को कसाइयों के हाथ बेच देते हैं, वह भी पाप के भागी बनते हैं। यही कारण है कि आज अमृत तुल्य दूध-दही, मद्रा हम से दर होता जा रहा है।

जब कभी गौ पालन या दूध के सम्बन्ध में चर्ची होती है तो लोग वहाने दूड़ने लगते हैं। कोई कहता हैं कि हमारे पास स्थान नहीं हैं, कोई कहता है रपया नहीं है कोई कहेगा फुरसत नहीं मिलती, आदि अनेक बातें लोगो से

सुनता हूँ। इन सब दलीलों में यदि विचार करके देखा जाय तो कोई तथ्य नहीं है। आज मनुष्य विलासी वस्तुओं में सुख ढूंढ़ता है। आज प्रत्येक व्यक्ति के घर एक रेडियो खूटें से बंघा रहता है। एक दो घन्टे तो उसमें समय विताते ही हैं। प्रति वर्ष उसका खर्च उठाते हैं। इसी प्रकार बहुत से नाजायज खर्च जैसे बीड़ी, सिगरेट सिनेमा, शराब आदि में अनावश्यक घन खर्च करते हैं। इन पर कोई विचार नहीं करता और जब गौ सेवा की बात आती है तो झूठी दलीलें देकर टालते हैं।

पाश्चात्य देशों मूं दूध, घी व मक्खन के लिये गऊ को पालते हैं। सारा योरोप गाय का दूध-मक्खन प्रयोग करता है और इतना उत्पादन करते हैं, कि पाउडर बनाकर दूसरे देशों में भेजते हैं और हमारा देश गऊ की उपेक्षा करता है।

मैं उन धनी मानी व्यक्तियों का घ्यान इस ओर आकर्षित करता हूँ, कि वह अपने विलासिता के खर्च को कम करके अपने यहां गौ पालने का किलप करें। प्रत्येक कस्बे, शहर और गाँव में गौ सदन स्थापित करने के लिये अपने धन का सदु-उपयोग करते हुये पुण्य और यश के मागी बने।

आर्थिक दृष्टिकोण से भी गौ का अधिक महत्व है। गौ को पालने में कभी भी आर्थिक हानि नहीं होती है। दूध, घी, गोबर और बच्चों की यदि सही कीमत जोड़ी जाय तो एक वर्ष जो खर्च गऊ के अपर पड़ेगा, उससे अधिक ही लाम होगा।

अन्त में मैं धार्मिक और गौ मक्तों से निवेदन करता हूँ कि वह इसके रहस्य को समझें और अपने यहाँ गऊ पालने की कोशिश करें।

# दूध का महत्व

मनुष्य का सबसे उत्तम आहार दूघ तथा प्राकृतिक भोजन है। दूघ पीकर मनुष्य जीवन पर्यन्त जीवित रह सकता है। प्रारम्भ में बालक माँ का दूघ पीकर ही अपने शरीर को विकसित करता है। इसके बाद गाय, भैंस, बक्ररी का दूघ आँशिक रूप से प्रयोग में लाता है। इससे मानव शरीर का निर्माण संरक्षण ऐवं पोषण (तीनों कार्य) होते हैं। दूध में साधारण तौर पर जिन तत्वों की आवश्यकता मनुष्य को है वह सभी तत्व पाये जाते हैं। दूध में तत्वों की श्रेष्ठता दूध देने वाले पशुओं की खुराक एवं स्थान पर निर्भर करती है। जो पशु शहर में रहते हैं उन्हें गाँवों की अपेक्षा अच्छी खुराक हवा नहीं मिलती है। जो पशु गाँव में रहते हैं तथा हरी घास आदि जो अधिक खाते हैं उनका दूध अधिक उपयोगी एवं ताकत-वर होता है।

दूध में शरीर की आवश्यकतानुसार जिन विटामिन्स की आवश्यकता है वह सभी A.B.C.D.E., विटामिन्स पाये जाते हैं ।

दूध में एमाइनों एसिड की अधिकता होती है। जो हमारे शरीर की बाढ़ तथा टूट-फुट की पूर्ति करती है।

दूघ की चिकनाई अन्य सभी चिकनाइयों की अपेक्षा शीघ्र पचने वाली होती है।

दूध में एक प्रकार के कीटाणु नाशक तन्तु पाये जाते हैं जो रक्त में पाये जाने वाले कीटाणु नाशक तन्तुओं के समान ही गुणकारी होते हैं। यह तन्तु रोग के कीटाणुओं को मार मगाते हैं और इस तरह शरीर पर कोई रोग आक्रमण नहीं कर पाता।

सब प्रकार के रोगों में दूध या मट्ठा कल्प करके पुन: स्वास्थ्य पाया जाता है। कमजोर व्यक्तियों के लिये दुग्ध कल्प अमर वरदान है। चालिस दिन के कल्प में करीब २०-२५ पोण्ड वजन वढ़ जाता है।

# दूध के पोषक तत्वों का नक्शा

| पोषक तत्व | स्त्री | गाय          | वकरी  | भैंस का |  |
|-----------|--------|--------------|-------|---------|--|
| पानी      | 50.6X  | <b>५७.३०</b> | 5×.60 | 57.70   |  |
| प्रोटीन   | १.६०   | ३.५५         | 8.30  | 8.80    |  |
| चर्बी     | ३.९५   | 00.€         | 8.40  | 6.80    |  |
| कार्बोज   | ६.२५   | 8,55         | 8.80  | 8.90    |  |

| खनिज           | ०.४५  | 90.0          | 0.50  | 0.54  |
|----------------|-------|---------------|-------|-------|
| पोटेशियम       | ११.७३ | १३.७०         | १५.६० | ६.६०  |
| सोडियम         | ३.१६  | ४.३४          | ३.४४  | २.८८  |
| कैलशियम        | ४.५०  | <b>१</b> २.२४ | १३.९० | १५.९५ |
| मंगनीशियम      | x0.0  | १.६९          | 7.40  | १.१५  |
| लोहा           | 0.09  | ० ३०          | 0.30  | 0.05  |
| <b>फासफोरस</b> | ७.5४  | १५.७९         | २१.७५ | १६.१८ |
| गन्धक          | ۶۶.٥  | ०.१७          | 0.30  | १.३७  |
| क्लोराइन       | ६.३८  | 5.08          | १३.५० | ३.४७  |
| सिलीकान        | وه. و | 0.30          | ०.६०  | 0.05  |

विशेष: — उपर्युक्त नक्शे से ज्ञात होता है कि गाय के दूध में सबसे अधिक तत्व पाये जाते हैं अतः मां के दूध के बाद गाय का दूध ही पीना चाहिये।

# गाय के दूध का महत्व

- १—गाय का दूध मां के दूध के समान सुपाच्य और गुणकारी तथा स्वाद में मीठा होता है। इसके दूध में किसी प्रकार का जहर नहीं होता तथा स्मरण शक्ति को बढ़ाता है।
- २—गाय का दूघ यदि निरन्तर विधि से सेवन किया जाय तो चेचक जैसे भयंकर रोग ठीक हो जाते हैं इसके कैल्प से पुनः खोया स्वास्थ्य पाया जा सकता है तथा चालीस दिन के कल्प से २०-२५ पौण्ड वजन बढ़ जाता है।
- ३-चरक के मतानुसार गाय का दूध सुस्वादु, शीतल मृदु, स्निग्ध, धन, शलक्षण, पिच्छिल (लसेदार) गुरु मन्द और पिवत्र इन १० गुणों से युक्त है।
- ४—गाय का दूघ भैंस के दूघ से हल्का, वल वीर्य बढ़ाने वाला, मस्तिष्क को ताकत देने वाला और लम्बी आयु प्रदान करने वाला है।

- भ—गाय के दूघ में और अन्य पशुनों के दूच की अपेक्षा थाइ-राइड ग्रन्थि का सार अधिक मात्रा में पाया जाता है तथा कैलिशियम और सबसे अधिक विटामिन पाये जाते हैं जिससे मांस पेशियां, हिड्डियां सुदृढ़ बनती हैं तथा शरीर को फुर्तीला रखने में अद्वितीय है।
- ६ काली गाय का दूव अधिक आरोग्य वर्द्ध क स्वादिष्ट वायु सम्बन्धी रोग, बात, पित्त, कफ को दूर करने वाला होता है। लाल गाय का दूध कफ सम्बन्धी रोगों में तथा पीली गाय का दूध वात नाशक और सफद गाय का पित्त नाशक है।

गाय की देह में दूध का जहर खींचने की प्राकृतिक शक्ति है।

#### दूध की सुरक्षा-शुद्धता

दूध को वेदों में अमृत कहा गया है। दूध की शुद्धता सुरक्षा का ध्यान रखना जरूरी है, तभी वह स्वास्थ्य वर्षक (अमृत) हो सकता है। थोड़ी सी असावधानी होने पर दूध में अनेक कीटाणु पैदा हा जाते हैं जो अनेक रोगों को जन्म देते हैं। शुद्ध दूध के लिये दूध देने वाले पशु के स्वास्थ्य मोजन, उसके रहने का स्थान, दूध निष्कासन की सही विधि दूध की सुरक्षा आदि निम्न बातों पर ध्यान देना जरूरी है तभी शुद्ध दूध मिल सकता है।

दूध देने वाले पशु का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिये जो पशु अधिक बूढ़े तथा रोगी होते हैं उनका दूध स्वास्थ्य वर्धक नहीं होता क्योंकि जो रोग पशु के होता है उसके कीटाणु दूध पीने वालों के अन्दर जाकर रोग को जन्म देते हैं।

जिन पशुओं को हरा चारा, हरी घास एवं अच्छी खली, भूसा, चूनी मिलती है उनका दूध अधिक गुणकारी होता है। क्योंकि जो भोजन उन्हें खाने को दिया जाता है उसी का प्रभाव दूध में आता है।

पशुओं के रहने का स्थान हवादार साफ, सुथरा होना चाहिये। जो पशु शहर में गन्दी गलियों में रहते हैं उनका दूव उतना लाभदायक नहीं होता जितना कि गाँवों और खुले वातावरण में रहने वालों का होता है।

जो भी पशु आप पालें उन्हें अपने परिवार के सदस्य की माँति

समझें। उनको अधिक से अधिक आराम सुविधायें देना चाहिये तभी उनकी सेवा का पूर्ण लाभ मिलेगा। जो लोग गाय का दूध पीकर दूध समाप्त हो जाने पर गाय बेच देते है वह अच्छा नहीं करते उनको गौ सेवा का पूर्ण लाभ नहीं मिलता बल्कि बहुत बड़ी नैतिक हानि होती है।

दूध दुहते समय दूध जिस वर्तन में दुहा जाय उस वर्तन की सफाई एवं दूध दुहने वाले के हाथ तथा काड़ों की सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिये।

दूध दुहते समय पशु से प्रेम का बर्ताव किया जाय। उसे मारना डाटना नहीं चाहिये।

दूध दुह्ने के पहले एवं बाद में थनों को पानी से धो लेना चाहिये तथा बाद में ग्लेसरीन या नारियल का तेल लगाना चाहिये।

दूध दुहने के बाद दूध को साफ वर्तनों में ढक कर रक्खें जिससे बाहर के कीटाणु एवं अन्य गन्दगी न जाने पावे। कच्चा दूध अधिक समय तक रखने के लिये दूध के पात्र को पानी भरे वर्तन में रक्खे इससे दूध अधिक समय तक खराब नहीं होता तथा पोषक तत्व कायम रहते हैं।

दूध जिस वर्तन में रक्खा जाय उस वर्तन की सफाई का पूर्ण ध्यान रखना चाहिये। पहले दिन की गन्दगी रह जाने पर दूसरे दिन का दूध खराब हो जाता है। इसके लिये दूध रखने के पात्र को साफ करके धूप में या चूल्हें की धीमी-धीमी आग पर सुखाकर ही दूसरे दिन का दूध रक्खें। ऐसा करने से पिछले दिन की महक (गन्दगी) समाप्त हो जायगी और दूध के खराब होने का मय नहीं रहेगा।

# दूध के प्रयोग की सुविधि

मनुष्य का सबसे उत्तम आहार दूघ है तथा पूर्ण प्राकृतिक भोजन है। दूघ पीकर मनुष्य जीवन पर्यन्त रह सकता है। दूघ का प्रयोग घारोष्ण, कच्चा एवं पकाकर किया जाता है।

#### धारोष्ण दूध:-

जो दूध थनों से तुरन्त दुहकर पिया जाता उसे घारोष्ण दूध पीना

कहते हैं। गाय और बकरी का धारोष्ण दूव सबसे उत्तम रोग नाशक एवं बलवर्घक होता है। यह रोगी निरोगी सभी के लिये अमृत तुल्य है। वर्तन के ऊपर साफ कपड़ा ढककर उसके ऊपर मिश्री का टुकड़ा रखकर दुहा गया दूध ४० दिन लगातार पीने से वीर्य शुद्ध होता है, आंखों की ज्योति बढ़ती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है, खुजली, तपेदिक हिस्टीरिया, हृदय की घड़कन आदि में लाभदायक है। छोटे दुवंल वालकों को बहुत ही लाभ करता है।

नोट: — धारोष्ण दूघ में मिश्री की जगह शहद मिला सकते हैं पर चीनी भूलकर भी न मिलायें। मिगोई किसमिस का पानी मिलाने से और पौष्टिक गण बढ जाते हैं।

भूख लगी हो तभी दूध पियें अन्यथा दूध का पाचन ठीक से न होगा जिससे लाभ के बजाय हानि हो सकती है।

जितनी भूख हो उससे कम ही पियें जिससे उसका पाचन शीघ्र हो सके। दूध पीने के चार घंटे के अन्दर या जब तक खूब जोर की भूख न लग जाय तब तक कुछ भी न खायें।

साधारणतः प्रातःकाल पाव मर धारोष्ण दूघ पीना उत्तम है । दूध घीरे-घीरे चुसकी लेकर ही पियें ।

दूध पीने से पहले दूध को साफ कपड़ें से छान लें क्योंकि दुहते समय पशु के शरीर के रोयें आ जाते हैं जिससे हानि होती है।

#### कच्चा दूध:-

जो दूध दुह कर रख दिया जाय और उसे कुछ समय बाद पिया जाय उसे कच्चा दूध पीना कहते हैं। इसका प्रयोग ज्यादा उपयोगी नहीं है। यदि करना ही पड़े तो छानकर धीरे-धीरे चुसकी लेकर पियें। बच्चों को बराबर पानी मिलाकर पिलायें। कच्चा दूध मिट्टी के बर्तन में रक्षों।

#### मखनिया दूध:-

कच्चे दूध को मथानी (रही) से मथ कर मक्खन निकले दूव को मखनिया दूध कहते हैं। यह दुहे दूध की अपेक्षा हल्का सुपाच्य होता है। इसमें मक्खन (चिकनाई) तथा विटामिन ए और सी को छोड़कर अन्य सभी नत्व दूघ-दर्र ंव में दूघ घी नहीं लेना चाहिये उस समय

मौजूद रहते हैं। यह दूध जिन बर्चे। रोग के बच्चों को विशेष लाभदायकी का रस मिलाकर या ऊपर से चूसने से करना उत्तम है। जा सकता है।

नोट: — जो दूध बाजार में मशीनों द्वाला चूने का पानी १ पाव में १ छोटी दूध में कुछ भी तत्व नहीं रहज्ज्या कैलशियम की मात्रा बढ़ जायेगी। जानवरों का दूध मिश्रण हो जा

जाते हैं। इससे बाजार का मखा बीर एक साथ न खायें। बेल, ठीक है। इससे बाजार का मखा खीर एक साथ न खायें। बेल,

गरम दूध:-- इी गाय का दूध प्रयोग में

आज कल साधारणतः गरम दूध का प्रयोग है। ज्या वह दूध निरोगी उबाल का ही प्रयोग में लाना चाहिये। दूध को अधिक किनों तक ऐसी पोषक तत्व कम हो जाते हैं तथा गाढ़े दूध का पाचन शीघ्र नह से हानि हो रक्त में अम्लता लाता है। जिससे रोग उत्पन्न होते हैं और बढ़ते है। इध को आग पर पकाना:—

दूध पकाते समय निम्न नियमों का विशेष ध्यान रक्लें।

- १—दूघ को मिट्टी के पात्र या लोहे, कलईदार बर्तनों में ही गरम करें। ताबें, अलमूनियम, बिना कलई किये बर्तनों में गरम करने से पोषक तत्व कम हो जाते हैं। मिट्टी के पात्र में दुध गरम करना सबसे उत्तम है।
- २—दूघ को घीमी-धीमी आग पर उवालें, अधिक तेज आग में उवालने से पोषक तत्व जल जाते हैं या भाप बनकर उड़ जाते हैं। इसके लिये कन्डें की आग अति उत्तम है।
- ३—दूध उबालते समय एक छोटी पीमल डालकर पकाने से दूध वायु नहीं करता तथा पाचन शीघ्र होता है।
- ४— उबाले हुये दूध को दुबारा गरम करने के लिये आग पर सीघे न गरम करें बल्कि गरम पानी में दूध के पात्र को रखकर गरम करें इससे पोषक \*तत्वों की कमी नहीं होगी।
- ५ -- दूध गरम करने के बर्तन एवं दूध रखने के बर्तन की पूर्ण सफाई का

न्ध्य

कहते हैं। गाय और बकरी का धारोष्ण दूध सबसे बलवर्धक होता है। यह रोगी निरोगी सभी के निपर दूध के फटने का एवं शी झ के ऊपर साफ कपड़ा ढककर उसके ऊपर मिश्री

दूध ४० दिन लगातार पीने से वीर्य शुद्ध होता रने के बाद मिट्टी के वर्तन या शीशे है, स्मरण शक्ति बढ़ती है, खुजली, तपेदिक मिंरलने से दूध में धातु अंश आ आ आदि में लाभदायक है। छोटे दुर्बल वालकहीं जाता है।

नोट: — धारोष्ण दूध में मिश्री की जगां है इसका सेवन विधि पूर्वक करने से यह भूलकर भी न मिलायें। भिगों है इसका सेवन विधि पूर्वक करने से यह पौष्टिक गुण बढ़ जाते हैं। हम जो कुछ भी कार्य करते हैं यदि वह कार्य भूख लगी हो तभी दूध । उससे पूर्ण सफलता मिलती है और विधि से न भूख लगी हो तभी दूध । उसी प्रकार से दूध को गलत ढंग से जिससे लाभ के बजाय हात्

जितनी भूख हो करता है। श्री रामचरित मानस में कहा है कि— जितनी भूख हो करता है। श्री रामचरित मानस में कहा है कि— सके। दूध पीने के जाय तब तह के का प्रयोग करते समय निम्न तथ्यों पर विशेष ध्यान रक्खें, तभी जाय तब तह के का पूर्ण लाम मिल सकता है।

१ — दूघ को अधिक औटा कर खोया-रवड़ी मलाई एवं अनेक प्रकार की मिठाईयां वनाकर खाने से स्वाद तो मिलता है पर उसका स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जो लोग परिश्रम नहीं करते और गाढ़ा दूध पीते हैं उनकी चर्वी वढ़ जाती है तथा गठिया ब्लडप्रेसर उदर विकार मधुमेह आदि रोग हो जाते हैं।

आजकल युवक दूध घी का प्रयोग बहुत ही गलत ढग से विषय भोग से होने वाली रजवीर्य की पूर्ती के लिये करता है। इससे वृद्धि नहीं होती यह उनका अम है। रज वीर्य की वृद्धि दूध घी के सही प्रयोग एवं उसके सही पाचन से होती है।

दूष निरोग व्यक्ति के लिये पोषण (शक्ति देता है और रोगी के लिये रोग का पोपण (रोग बढ़ाने का कार्य करता है) इसलिये दूष का सेवन निरोग अवस्था में करना चाहिये। किसी विशेष अवस्था में जबकि जीवनी शक्ति अतिक्षीण हो गई हो उस समय थोड़े दिन दूष का प्रयोग करके जीवनी शक्ति आने पर बन्द कर देना चाहिये।

खांसी, दमा, पेचिस, आंव में दूघ घी नहीं लेना चाहिये उस समय गाय का ताजा मट्ठा लामकारी है।

दूध के साथ सन्तरा, मौसमी का रस मिलाकर या ऊपर से चूसने से जल्दी पच जाता है। नीवू भी चूसा जा सकता है।

दूध पीते समय साफ-थिरा हुआ चूने का पानी १ पाव में १ छोटी चम्मच मिला लेने से दूध शीघ्र पचेगा तथा कैलशियम की मात्रा बढ़ जायेगी। जिससे हड्डियां एवं दांत मजबूत होंगे।

दूच पीकर पान न खायें, खिचड़ी, खीर एक साथ न खायें। बेल, मूली, पत्ते वाले साग, जामुन, कटहल, तेल, खट्टा अनार खाकर दूव न पियें।

गाय के बच्चा होने के १०-१५ दिन बाद ही गाय का दूध प्रयोग में लाना चाहिये। इसके पहले का दूध अच्छा नहीं होता तथा वह दूध निरोगी को भी रोगी बनाता है। गाय का बच्चा मर जाने पर कुछ दिनों तक ऐसी गाय के दूध में विकार आ जाता है ऐसा दूध भी प्रयोग करने से हानि हो सकती है।

#### दूध में चीनी मिलाकर न पियें :-

प्रायः दूध का प्रयोग लोग दूध में सफेद दानेदार चीनी मिलाकर पीते हैं एवं पिलाते हैं। चीनी मिलाने से दूध में जो कैलशियम होता है वह समाप्त हो जाता है। कैलशियम के अभाव में हिड्डियां कमजोर पड़ जाती हैं तथा मुख्य रूप से इसका प्रभाव दांतों पर पड़ता है।

दूघ में स्वयं प्राकृतिक मिठास मौजूद है। जहां तक हो सके उसमें कुछं न डालें वैसे ही प्रयोग करें। और यदि मिलाना ही पड़े तो गुड़, देशी खांड या सबसे उत्तम शहद, मीठे फलों का रस सूखे फलों को पानी में भिगो कर उनका रस दूघ में डाल कर पीना चाहिये। इससे दूघ के पौब्टिक गुण भी बढ़ जाते हैं तथा दूघ का पाचन भी शीघ्र होता है।

दूध में मिठास के लिये आजकल ग्लुकोज नामक शर्करा का प्रयोग होतां है वह भी स्वास्थ्य के लिये हानिकर है। उसमें भी चीनी की मिलावट होती है। उसकी जगह गन्ने का ताजा रस या सूखे फलों तथा ताजे फलों का रस अति उत्तम हैं।

#### दूध पीने का समय:-

विभिन्न रोगों में दूध किस समय पीना चाहिये इसकी जानकारी दुग्ध चिकित्सा पुस्तक से प्राप्त करें। दूध पूर्ण आहार है। स्वस्थ अवस्था में जब भी खूब जोर की भूख लगी हो पिया जा सकता है। भूख से थोड़ा कम पियें। सर्वे साधारण सामान्य स्वस्थ व्यक्ति को दूध का प्रयोग निम्न बताये गये समयानुसार करना उत्तम है।

- १—प्रातःकाल २०० ग्राम धारोष्ण दूघ पीना अति उत्तम है। यदि धारोष्ण न मिले तो दूध की बजाय महा ही पीना चाहिये।
- २ भोजन के साथ दूघ नहीं पीना चाहिये। भोजन के २०-३० मिनट बाद एक प्याला दूघ पीना अच्छा है। भोजन के बाद लार का असर २० मिनट तक रहता है उसके बाद गिल्टियां खाद्य रस निकालती हैं, उस समय दूघ पीने से दूध शीझ पच जाता है।
- ३—-रात्रि को दूध पीना लाभ कर भी है और हानि कर भी है। जब शाम को और कोई भोजन न लेकर केवल दूध का ही आहार लिया जाय तो लाभ कर है क्योंकि दूध स्वयं पूर्ण आहार है तथा भोजन करने के व'द दूध पीने से दूध का पाचन ठीक से नहीं होगा क्योंकि दूध का पाचन सूर्य की अग्नि (गर्मी) में होता है इसी कारण से रात्रि में दूध पीने की मनाही है। कोई भी पशु - पक्षी सूर्यास्त के बाद नहीं खाते पीते। साधारण गर्म दूध होने के ३ घण्टे पहले या सूर्यास्त के पहले पीना अच्छा है पर भोजन ४-५ घण्टे पहले होना चाहिये। पुरानी कहावत है कि ''दूध बियारी जो करें ते घर वैद्य न जाय'' पहले के पुराने लोग शाम को दूध पीकर रह जाते थे और सदैव हुष्ट-पुष्ट रहते थे।

दूव पीकर सोने से अजीर्ण होने का मय रहता है। इसिल्ये दूध पीकर तुरन्त नहीं सोना चाहिए। रात्रिको अधिक गरम दूध पीने से स्वप्न दोष होने की सम्मावना रहती है।

## दूध से दही बनाना

दही जमाना भी एक कला है। यदि विघितत दही जमाया जाय तो उसकी सुपाच्यता तथा पौष्टिकता कायम रहती है। दही जमाते समय निम्न पंक्तियों पर विशेष ध्यान दें।

- १ अच्छा दही जमाने के लिये शुद्ध दूघ का होना जरूरी है तभी पूर्ण पौष्टिक गुण मिलेंगे। तथा वह दही स्वास्थ्य वर्षक होगा।
- २—दही जमाने वाले दूघ को मिट्टी की हाड़ी, स्टील या कलई वार वर्तनों में कन्डे की आग पर उबालें। एलमोनियम, तांबे या विना कलई के वर्तनों में उवालने से उन वर्त्तनों के धातु अश आ जाते हैं जिससे दही बढ़िया नहीं जमता। कन्डे के अभाव में अन्य किसी अग्नि में धीमी-धीमी आँच में ही दूध पकायें जिससे दूध के पोषक तत्व नष्ट न होने पायें। दहीं जमाने के लिये भी दूध को एक दो उबाल से अधिक न पकायें अधिक उवालने से पोषक तत्वों में कमी आ जाती है।
- ३—दही जमाने के लिये सामान्य मिट्टी के अथवा चीनी मिट्टी के वर्तन अधिक उपयुक्त रहते हैं। लोहा पीतल, अलमोनियम अथवा कलई के वर्तनों में दही नहीं जमाना चाहिये।
- ४ दही जमाते समय दूध अधिक गरम न हो और न इतना ठन्डा हो कि दही जमे ही नहीं। गाय के स्तन से निकला दूध जितना गरम होता है। उतनी ही गर्मी पर यदि जमाया जाय तो दही अत्यन्त मीठा होगा। अधिक गर्म दूध जमाने से दही पानी छोड़ देता है तथा खट्टा भी हो जाता है।
- ५—दो सेर दूध का दही जमाने के लिये चाय के छोटे चम्मच भर जामन पर्याप्त होगा। जामन को एक छटांक दूध में खूब मिलाकर फिर पूरे दूध में डालकर दूध को दो तीन बार उछाल देकर (जिससे जामन एक रस मिल जाय) ढक कर रख दें। जामन एक दिन से अधिक का प्रयोग न करें। अधिक समय के जामन से या मट्ठे से दही खट्टा हो जाता है। प्रायः लोग जामन के अभाव में फिटकरी नींबू के रस या खटाई से काम

लेते हैं पर इस प्रकार से तैयार किया हुआ दही लामदायक नहीं होता। ऐसा दही रोगी के योग्य नहीं होता। अतः जहाँ तक हो सके दही जमाने में इन वस्तुओं का प्रयोग न करें।

- ६ गर्मी के दिनों में जमने वाले दही का पात्र कुछ हवा में रखना चाहिये, अधिक बन्द करके या गरम स्थान पर रखने से दही खट्टा हो जाता है।
- ७ जाड़े में दही के पात्र को जामन देने के पश्चात कम्बल से ढककर रखना चाहिये इससे दही जल्दी और अच्छा जमेगा। साधारणतः गर्मी में ४-५ घंटे में तथा जाड़े में ६-७ घन्टे में जम जाता है। किसी कारण बश जाड़े के दिनों में दही न जमें और दही जल्दी जमाना हो तो दही के पात्र को चारों ओर से मोटे कम्बल से ढक कर घूप में रख दे या गरम राख के ऊपर ढककर रखने से दही शी घ्र ही जम जायेगा।
- दही जिस वर्तन में जमायें उसकी सफाई का पूर्ण घ्यान रक्खें। पहले दिन की गन्ध तथा जूठन नहीं रहनी चाहिये इससे दही सुस्वाद नहीं रहता तथा खट्टा भी हो जाता है।

## दही के प्रयोग

दूध की अपेक्षा दही-मट्ठा अधिक सुपाच्य होता है। जिनको दूध नहीं पचता उन्हें दही आसानी से पच जाता है। क्योंकि दूध पेट में जाकर दही बनकर ही पचता है। जिससे पाचन संस्थान को अधिक श्रम नहीं करना पड़ता। दैनिक भोजन में नीचे दी गई सरल विधि से दही अधिक स्वास्थ्य- प्रद होगा।

- १—दही में हींग, जीरा और काला नमक मिलाकर पीने से अच्छा रहता है। छोटे बालकों को भी मथ कर थोड़ा पानी मिलाकर पिलाने से विशेष लाम करता है।
- २—दही का कल्प करके विभिन्न रोगों में छुटकारा पाया जा सकता है तथा नवजीवन प्राप्त हो सकता है। इसकी पूर्ण जानकारी दुग्ध चिकित्सा पुस्तक में पढ़ें।
- ३ दही में चावल या चावल का चिउड़ा मिलाकर खाना अच्छा है पर चीनी

की जगह गुड़ ही मिलायें।

- ४—दही में बराबर पानी मिलाकर गुड़, शीरा या मीठे फलों का रस मिलाकर पी सकते हैं यह लस्सी गर्मी के दिनों में गर्मी को शान्त करती है शक्ति देती है एवं लू आदि से बचत हो जाती है। घड़े का ठंडा पानी मिलायें वर्फ न डालें।
- ५—दही में पंच मेवा, तुलसी के पत्तो, घी शहद मिलाकर खाना अति उत्तम है इसे पंचामृत कहते हैं। इसे प्रायः घरों में कृष्ण जन्म, रामनवमी, एवं जब भी कथायें कराते हैं तब बनाते हैं। मंदिरों में भगवान को इसी का भोग लगता है।
- ६—दहीं में किसमिस, छुहारा, गोला, मखाना, निरौंजी, बादाम, पिस्ता, मूँगफली, खीरा, ककड़ी एवं खरबूजे के बीज मिलाकर खाने से वजन बढ़ता है।
- ७—दही में पिसी काली मिर्च मिलाकर सिर धोने से सफाई बहुत अच्छी होती है, बाल मुलायम एवं काले रहते हैं तथा जिनके बाल झड़ते हैं बन्द हो जाते हैं।

दही का प्रयोग स्वस्थ अवस्था में करना सबसे उत्तमं है पर इसका प्रयोग गलत ढंग से करने पर बहुत ही हानिकारक हो जाता है। प्रयोग करते समय निम्न तथ्यों पर ध्यान दें।

#### १-दही अधिक खट्टा न हो:-

दही जम जाने पर गर्मी में ६ घन्टे के अन्दर जाड़े में ५ घन्टे के अन्दर ही प्रयोग कर लेना चाहिये। अधिक देर रखने से दही खट्टा हो जाने पर दही के पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं तथा इस प्रकार के दही के प्रयोग से पूर्ण लाम नहीं मिलता है। रोगी को तो भूल कर भी यह दही न दें।

२—दही के साथ सफेद चीनी और खोये की मिठाई मिलाकर खाना अच्छा नहीं है। इससे स्वास्थ्य को बहुत बड़ी हानि होती है। इसको गुड़, देशी खांड़, सूखी मेवा, या मीठे फलों के साथ दही खाना अति उत्तम है। इ—दही की लस्सी बनाकर उसमें बर्फ, सफेद चीनी डालकर पीना स्वास्थ्य के लिये हानिकर है इसमें स्वाद तो मिलता है पर वास्तिबिक लाभ नहीं मिलता। बिल्क चीनी मिल जाने ने दही के सभी पोपक तत्व कम हो जाते हैं। बर्फ में टी० बी० आदि रोगों के कीटाणु पाये जाते हैं। बर्फ डालने से पहले तो पीने में ठन्डा मालुम देता है पर बाद में गरमी करता है तथा दमा, खांसी आदि रोगों को जन्म देता है। इसलिये वर्फ न डाले और चीनी की जगह गन्ने का रस, गुड़ का शबंत एवं मीठे फलों का रस डालकर प्रयोग करना अति उत्तम है।

# मट्ठा एवं छाछ बर्नाना

दही को मथकर मट्ठा या छाछ बनाया जाता है। इसके लिये पीछे बताई गई विधि से दही जमाना चाहिंगे। जब दही जम जाये तो दही को मिट्टी की हाड़ी में डालकर लकड़ी की मथानी से धीरे-धीरे चलायें। जब दही का घोल एक सा हो जाय तो उसमें चौथाई (१ सेर दही में पाव मर) पानी डाल कर मथने से मक्खन ऊपर था जाता है। पानी आवश्यकतानुसार मिला सकते हैं। जाड़े में मक्खन शी द्र निकल आता है। गर्भी में मक्खन गर्भी की वजह से पिघला हुआ रहता है इस कारण वर्फ डालकर मक्खन शी द्र निकल आता है। दही हमेशा प्रातःकाल ब्रह्ममूहूर्त में ही मथना चाहिये। इससे शारीरिक व्यायाम भी हो जायेगा और मक्खन भी अधिक निकलेगा।

एक सेर दही में पार्व भर पानी मिलाकर मथे घोल को मट्ठा कहते हैं और दही में बरावर पानी डालकर मथ कर जिसका मक्खन निकाल लिया जाय उस बचे हुये घोल को छाछ कहते हैं।

प्राचीन काल में घर-घर में मट्ठा बनाया जाता था। दही मथने से महिलाओं का शारीरिक परिश्रम भी हो जाता था जिससे वह पेट के भयंकर रोगों से बच जाती थीं। आज भी देहातों में जहां कहीं किसी के घर में दही विलोने की प्रथा है वहां शहरों की अपेक्षा अधिक स्वम्थ एवं सुखी हैं।

# मट्ठा एवं छाछ के प्रयोग

दही में चौथाई पानी डालकर मथकर जो घोल बनता है उसे मट्ठा कहते हैं अर्थात जिसकी चिकनाई बिल्कुल नहीं निकाली गई हो। कहीं पर इसे दही का घोल भी कहते हैं। दही में बराबर पानी मिलाकर मथकर मक्खन निकले घोल को छाछ कहते हैं। कहीं-कहीं लोग इसे भी मट्ठा कहते हैं और देहातों में तो लोग दूध से अधिक इसकी कदर करते हैं।

दही दूध में जो शक्ति पाई जाती है वह मट्टो में भी पाई जाती है इससे माँस पेशियाँ मजवूत, होती हैं। चिकताई युक्त मट्टा शरीर के विकार निकालने और पोषण देने में विशेष लामकारी है। मट्टा भूलोक के लिये अमृत है। आयुर्वेद में लिखा है कि:—

> भोजनान्ते पिवेत्तकं निशान्ते च पिवेज्जलम् । निशा मध्ये पिवेद्दुग्धं कि वैधस्य प्रयोजनम् ।।

भोजन के बाद (दिन में) मट्ठा पियें, रात्रि के अन्त में (प्रातःकाल बाह्म मुहूर्त में) सूर्योदय से पहले प नी पियें (उषा पान करें) और रात्रि में सिर्फ दूध पियें तो वैद्य की आवश्यकता ही नहीं रहेगी।

मट्ठा रोगी, निरोगी, वृद्ध, बालक सभी के लिये गुणकारी है। मट्ठे से घी विशेष अवस्था में जब कि चिकनाई युक्त मट्ठा न पचता हो, सग्रहणी आंव आदि रोगों में घी निकाल कर ही लेना चाहिये। स्वस्थ अवस्था में चिकनाई युक्त मट्ठा ही प्रयोग करना चाहिये। पानी की मात्रा बढ़ा घटा सकते हैं। प्रात काल जलपान के रूप में एक गिलास मट्ठा काला नमक, भुना जीरा डालकर पीने से बहुत ही स्वादिष्ट लगता है एवं गुणकारी होता है।

दही-मट्ठे का उपयोग साबुन की जगह त्वचा को साफ करने में भी विशेष गुणकारी है। दही में बेसन मिलाकर लगाने से त्वचा की सफाई अच्छी होती है तथा छिद्र कूपों को आवश्यक चिकनाई मिल जाती है जिससे त्वचा मुलायम रहती है। मटठे से वालों की सफाई अच्छी होती है। बाल चिकने एवं मुलायम रहते हैं। मट्ठे में बेसन मिलाकर पका कर कढ़ी बनाकर खाना अति उत्तम है। इस कढ़ी में पकते समय मूंगफली के दाने या अकुंरित चने डाल देने से और भी गुण बढ़ जाते हैं।

मट्टा का प्रयोग साधारण मोजन में ही नहीं विक्त कित से कितन रोगों के निवारण एवं नवजीवन देने में पूर्ण सफल हुआ है। मट्टा पूर्ण पोषण शक्ति देता है तथा शीव्र पाचक होता है। रोग की अवस्था में कमजोर रोगी को ताकतवर बनाता है। इसको रोगों में किस विधि से प्रयोग किया जाय दूग्ध चिकित्सा पुस्तक पढ़ें।

घी निकला मट्टा (छाछ) तो रोगी को देने, में जरा भी नहीं झिझकता चाहिये इससे रोगी का पोषण होता है तथा रोग को निकालने में बड़ी मदद करता है। उसमें यह न सोचे कि ताकत कैसे आयेगी। जितने पोषण की रोगी को आवश्यकता है उतना मट्टों में मौजूद रहता है। संग्रहणी के रोगी को तो छाछ अमृत के समान गुणकारी है।

दही मट्टा गाय का विशेष गुणकारी होता है भैस का दही मट्टा पचने में मारी तथा बादी होता है। गाय का मट्ठा ववासीर, उदर विकारों, बात-नाशक तथा बुद्धि को बढ़ाने अग्नि तेज करता है तथा हृदय की बल देता है और शरीर को पुष्ट करता है।

मट्ठे का प्रयोग करते समय निम्न बातों का विशेष व्यान रक्खें।

- १—ताजा मट्ठा ही प्रयोग करें। अधिक देर का मट्ठा खट्टा हो जाता है। खट्टे मट्ठे के पोषक तत्व कम हो जाते हैं जिससे उतना लाभकारी नहीं होता।
- २—मट्ठे का प्रयोग चीनी डालकर कभी भी न करें गुड़ या शीरा डालकर कर सकते हैं।
- च--जहाँ तक सम्मव हो गाय का मट्ठा ही प्रयोग करें। इसके अभाव में बकरी का कर सकते हैं।
- ४—दहीं मट्ठे का उपयोग रात्रि में न करें। रात्रि में प्रयोग से लाम की बजाय हानि होने की सम्भावना रहती है इसलिये सूर्यास्त के पूर्व ही

#### प्रयोग करना उत्तम है।

५—दही मट्ठे की पूर्ण सुरक्षा का ध्यान रक्खें। मिट्टी के बर्तन में रखने से शीघ्र खराब नहीं होता तथा उसके पोषक तत्व कायम रहते हैं। गर्मी के दिनों में कुछ हवा लगती रहे, अधिक बन्द करके या गरम स्थान पर रखने से खट्टा हो जाता है। गरमी में मट्ठे के पात्र को पानी भरे बर्तन में रखना चाहिये।

#### दूष-दही-मट्ठा शीघ्र पाचन विधि:-

दूध-दही-मट्ठा तरल पदार्थ हैं। इसका पाचन इनके खाने की सही विधि अर्थात् मुँह की लारे से होता है। मुँह की लार में एक प्रकार का पाचक रस होता है जो हमारे खाने वाली वस्तु के साथ मिलकर उस भोजन को पचाने में बड़ी मदद करता है इसे पाचक रस कहते हैं। पर यह पाचक रस तभी मिल पाता है जबिक खाने वाली वस्तु को कुछ समय मुँह में रखकर घुमाया या चुबलाया जाय। इस प्रकार से खाने वाली वस्तु के साथ पाचक रस मिल जाने से उस वस्तु का पाचन शीद्रा हो जाता है तथा वह भोजन स्वास्थ्य वर्द्धक हो जाता है।

दूध-मट्ठा या छाछ के प्रत्येक घूँट को घीरे २ मुँह में घुलाकर (मुँह की लार मिलाकर) कण्ठ के नीचे उतारना चाहिये इससे पाचन शीघ्र होगा तथा अधिक स्वास्थ्य प्रद होगा। साधारणतः लोग दूध-मट्ठे को चुबलाने की जरूरत ही नहीं समझते। एक गिलास दूध १ सास में पी जाते हैं इससे दूध पीने का सही आनन्द नहीं मिल पाता और दूध पचने में दुगना समय लगता है। अतः दूध-मट्ठे को मुसम्मी या चूसने वाले आम की तरह घीरे-घीरे चुसकी लेकर पीवें। पुरानी कहावत है कि "दूध खाओ रोटी पियो" अर्थात् दूध को रोटी की तरह खाओ और रोटी को दूध की तरह पतला करके पियो। १०० ग्राम दूध या मट्ठा ५ मिनट में पीना चाहिये तभी पूर्ण स्वाद मिलेगा और पाचन शीघ्र होगा।

दूध पीने के बाद मुसम्मी चूसने से दूध शीघ्र पच जाता है। नींबू भी चूस सकते हैं।

दही को जिस तरह रोटी चबाकर खाई जाती है उस तरह खूब चुबला कर खाना चाहिये। इससे शीघ्र पाचन के साथ दही अधिक स्वास्थ्य वर्द्ध क हो जायेगा।

प्रारम्भ में घीरे-घीरे आदत चुबला कर खाने की डालना चाहिये। आदत पड़ जाने पर स्वतः आनन्द का अनुभव करेंगे।

यदि गाय नष्ट हो गई और हम उसे बचा न सके तो हम तथा हमारी संस्कृति दोनों नष्ट हो जायेंगे, हमारा जीवन हमारे जानवरों के साथ ओत-प्रोत है। गाय हमारी संस्कृति की प्रतीक है। हमारे ऋषियों ने कहा है कि गाय हमारी माता है। गाय की रक्षा करना हमारा धर्म है। गाय की रक्षा करो सबकी रक्षा हो जायेगी।

---महात्मा गांधी

# विटामिन का महत्व

विटामिन अँग्रेजी शब्द है। हिन्दी में इसे संजीवन तत्व के नाम से पुकारते हैं। विटामिनों की खोज अभी सौ वर्ष से की गई है। प्राचीन काल में मोजन करने की जो प्रथायें थीं वह सहज सरल स्वभाव से प्राकृतिक थीं। परन्तु जैसे-जैसे मोजन में कृत्रिम परिवर्तन किया गया। उससे मानव शरीर रोगों से अकान्त होने लगा। प्रोटीन, चिकनाई, शर्करा तथा घातव लवण के देने पर भी जब स्वास्थ्य ठीक न हुआ तो वैज्ञानिकों ने इसके कारण की खोज करके अनुभव किया कि खाद्य पदार्थों में कुछ तत्व ऐसे भी हैं जिनके बिना शरीर को स्वस्थ रखना कठिन है। लोगों को समझने के लिये विटामिन नाम रक्खा गया और उसके ए० वी० सी० डी० ई० के और पी० नाम दिये गये। अनुसंधान के आधार पर शरीर की रचना और संरक्षण के लिये विटामिन की अत्यन्त आवश्यकता है।

किसी मवन के निर्माण करने के लिये इँटों का होना आवश्यक है, परन्तु यदि सीमेन्ट न हो तो भवन निर्माण का कार्य नहीं हो सकता है। खाद्य पदार्थ मानों इँट है और विटामिन सीमेन्ट है। विटामिन के अभाव में शरीर का टिकना कठिन हो जाता है। जिस प्रकार किसी मशीन को चलाने के लिये तेल की जरूरत होती है। उसी प्रकार शरीर को चलाने के लिये विटामिन की अत्यन्त आवश्यकता है।

शरीर के बनाने में, हड्डी और दाँतों को मजबूत करने में, आँखों की ज्योति बढ़ाने में, लम्बी आयु पाने के लिये तथा शरीर को सही रूप में चलाने के लिये विटामिन की आवश्यकता होती है।

वर्तमान समय में जो मोजन करने की प्रथायें चल रही हैं उनमें भोजन मिलता है, स्वाद मिलता है, पेट भरता है परन्तु विटामिन कम हो जाते हैं। विटामिन की कमी के कारण ही एलोपैथी चिकित्सा पद्धित को प्रोत्साहन मिला है। आप अनुभव करते होंगे कि दवा लेने से आप का रोग ठीक रहता है, दवा छोड़ देने से, कुछ दिनों के बाद रोग फिर हो जाता है। इसका कारण क्या है, दवा लेने से आपको विटामिन मिलते हैं, दवा छोड़ देने से विटामिन की कमी में फिर रोग आ घेरता है।

#### दवाइयों का कुप्रभाव:-

प्रकृति ने मानव के राशिर में कुछ ऐसी व्यवस्था कर रक्खी है। कि राशिर में कुछ कीटाणु विटामिनों के अमाव को पूरा करते हैं, परन्तु जब हम ऐसी दवाइयां खाते हैं जो कीटाणु नाराक होती हैं। इन दवाइयों से विटामिनों को पैदा करने वाले कीटाणु नष्ट हो जाते हैं।

दवाइयां पहले तो रोग को दवाकर उस समय चमत्कार दिखा देती हैं। पर कुछ समय बाद वह रोग अपना उग्र रूप घारण करके आ जाता है तब उस रोग से छुटकारा पाना कठिन हो जाता है। यही नहीं यह दवाइयाँ एवं विटामिन की गोलियाँ जब बनाई जाती हैं तो इनका परीक्षण मूक पक्षियों, जानवरों के ऊपर किया जाता है इसी प्रकार उनकी जीव हत्या का कलंक दवा खाने और बनाने वालों के ऊपर लगता है।

हार्ट फेल, लकवा, मोतियाबिन्द, हाईव्लडप्रेसर, वेरी, वेरी स्कर्बी, रिकेट, प्रदर, अनियमित मासिक धर्म, चर्मरोग तथा अन्य रोगों की उत्पत्ति का कारण दवाइयों का कुप्रभाव तथा विटामिन की कमी है। इसलिये दवाइयों का प्रयोग करना हानिकर ही है।

यदि आप सदा स्वस्थ रहना चाहते हैं तो अपने मोजन का सुघार करें। मोजन तो आप नित्य ही करते हैं जिससे आपको विटामिन नित्य ही मिलेंगे। दवा आप नित्य नहीं खा सकते हैं। डाक्टर लोग इस रहस्य को नहीं बताते हैं। मोजन का सुधार करने से दवा खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

## विटामिनों को सुरक्षा :-

मानव मात्र के लिये निरोग जीवन बिताने के लिये विटामिनों की सुरक्षा का होना अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य है। विटामिनों की सुरक्षा कैसे की

जाय यह ज्ञान उस परिचारिका को होना चाहिये जो भोजन बनाने और कराने की सेवा करती है। भोजन बनाना ऐक रसायन है। स्वादिष्ट भोजन करा देना या खूब पेट भर कर खिला देने से केवल भोजन का कार्य नहीं हो जाता है। भोजन में विटामिनों को किस प्रकार सुरक्षित रक्खा जाय इसकी जान-कारी अवश्य होनी चाहिये।

- १ प्रत्येक खाद्य पदार्थ को, प्राकृतिक तरीके से ही प्रयोग करना आवश्यक है। जहाँ तक सम्भव हो सके वहाँ तक बिना पकाये ही खाना चाहिये। यदि पकाना ही हो तो नीचे लिखे अनुसार पकाने से विटामिन कम नष्ट होते हैं।
- २—सब्जी फलों को काटने के पहले ही घो लें। काटकार अधिक देर न रक्षों। खुले बर्तन में न पकावें। उनका पानी न फेंके, अधिक मिर्च मसालान डालें। घी तेल में न भूनें।
- ३ बी॰ और सी॰ विटामिन पानी में घुलते हैं इससे खाद्य पदार्थ का पानी फेंकने से सी॰ और बी॰ विटामिन कम हो जाते हैं।
- ४-ए. डी. और ई विटामिन चिकनाई में घुलते हैं। इसलिये खाद्य पदार्थ के पक जाने पर घी और तेल डाल कर खाना चाहिये।
- ५ सी० विटामिन आग में पकाने पर नष्ट होता है। यदि खाद्य पदार्थ में खटाई डाल दी जाय तो सी० विटामिन ताप को सहन कर लेता है।
- ६ घी और तेल को मिट्टी के बर्तन में रुखना चाहिये, सूर्य के प्रकाश में नहीं अंघेरे में रक्खें। आग पर न पकावें।
- ७—विटामिन बी० और सी० नित्य लेना चाहिये क्योंकि यह शरीर में संग्रहीत नहीं रहते हैं।
- <---रेड़ी के तेल का जुलाब लेने से तेल के साथ बहुत से विटामिन निकल जाते हैं।
- ९-केला को काट कर रखने से उसका विटामिन कम हो जाता है।
- १० सभी अनाजों की ऊपरी पर्त में विटामिन होते हैं जैसे गेहूँ के आडे से छना हुआ चोकर, चावल में अपर लाल पर्त, दो दलीय अनाजों में ऊपर

का छिलका। आटे से चोकर निकालने, चावल को छांटने एवं पालिस करने तथा पानी में रगड़-रगड़ कर धोने और दालों का दल कर छिलका निकाल देने से विटामिन निकल जाते हैं। अतः विटामिन की सुरक्षा के लिये चोकर न निकालें, पूर्ण चावल माँड सिहत पकार्ये, दालों को मिगोकर छिलका समेत ही प्रयोग करें।

#### विटामिनों की गोलियां

डाक्टरों ने अपने व्यापार चलाने के लिये और मनुष्य को रोगी बनाने के लिये अनेकों प्रकार की विटामिन की गोलियाँ वनःली हैं लोग उनके बहुकावे में आकर घोखा खाते हैं।

एक वार आप किसी डाक्टर से यह प्रश्न कीजिये कि शरीर में विटामिनों की कभी क्यों होंती है। यदि ईमानदार डाक्टर होगा तो यही कहेगा कि आप जो भोजन करते हैं वह विटामिन रहित करते हैं। लालची डाक्टर होगा तो वह आपको सही बात नहीं बतायेगा। यही कहेगा आपके शरीर में बी॰ विटामिन की कमी है बी॰ कम्पलेस की गोली ले जाइये खाइये कभी पूरी हो जायगी। परन्तु आप बी० कम्पलेस की गोली कब तक खायेगें क्योंकि बी॰ विटामिन की आवश्यकता आपको प्रतिदिन है यह कौन सी बुद्धिमानी की बात है कि आप चोकर कन, माड़ को निकाल कर फेंक दें और उसके बदले में बी० कम्पलेस की गोली खायें। अपनी कमाई का पैसा डाक्टर की जेब भरने में खर्च करें। एक तरफ तो आप खाद्य पदार्थों के अंश को फेंक कर स्वास्थ्य खराब करें। दूसरी ओर पैसा बरबाद करें। ऐक बात पर और विचार की जिये दवा में आप को एक ही विटामिन मिलेगा। जबिक शरीर संरक्षण के लिये सीभी प्रकार के विटामिनों की जरूरत है किसी एक विटामिन के छेने से काम नहीं चलेगा। क्या आप सभी विटामिनों की दवा अलग-अलग खा सकते हैं। दिनमर विटामिन की गोली ही खाते रहेंगे। फिर भी विटामिन की गोली से पेट तो मरेगा नहीं, पेट मरने के लिये आप को भोजन करना पड़ेगा। यह आपके लिये कितनी अच्छी बात

है कि आप अपना मोजन प्राकृतिक कर लें, जिससे आपको एक बार में ही सभी प्रकार के विटामिन मिल जायें। इससे पेट भी भरेगा पैसा भी वचेगा और आप सदा स्वस्थ रहेंगे। आपका पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा। गोली तो केवल आपको ही विटामिन देगी। प्राकृतिक मोजन से पूरे परिवार को विटामिन मिलेंगे। मेरी यह शुभ सम्मत्ति है कि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो अपना मोजन ठीक कीजिये। मोजन को ही दवा बना लीजिये।

दवा बेचने बाले दवा की विक्री पर कमीशन देते हैं। एक्सरे, पाखाना, रक्त, थूक, पेशाब आदि की जांच करने में भी डाक्टरों को कमीशन मिलता है। इस लिये डाक्टर रोगी को अधिक दवाइयां लिखते रहते हैं। दवा बनाने वाले भी डाक्टरों को अपनी दवा विक्री के लिये कमीशन देते हैं। बहुत सी नकली दवाइयों में अधिक कमीशन देते हैं घन के लालच में डाक्टर नकली दवाइयों में अधिक कमीशन देते हैं घन के लालच में डाक्टर नकली दवाइयों भी देते रहते हैं, जिनसे कोई लाभ नहीं होता है। महीनों वर्षों दवा खाने पर भी रोग नहीं जाता है। यदि नित्य का भोजन प्राकृतिक तरी के से हो जाय तो दवा की जरूरत ही न रहे। क्योंकि जो विटामिन दवा से मिलते हैं, वही भोजन में नित्य मिल जाते हैं। इस लिये स्वस्थ रहने के लिये भोजन का प्राकृतिक तरी के से करना अत्यन्त आवश्यक है।

# विटामिनों का विवेचन

## विटामिन ए

विटामिन ए हरी पत्ती के साग में अधिक पाया जाता है। धिनयां, चौलाई, लाल साग, चने का साग, मेथी, पालक, पोई, पुदीना, नीम के कोमल पत्ते, बन्द गोभी आदि में पाया जाता है। जो लोग हरी पत्ते के साग नहीं खाते हैं अथवा उन्हें उबालकर पानी फेंक देते हैं. मिर्च मसाला डालकर खाते हैं। उनके शरीर में ए विटामिन की कमी हो जाती है।

ए विटामिन की कमी से वेरी-वेरी, स्कर्वी, रिकेट आदि अनेकों रोगों की उत्प्रत्ति होती है। मुख्यतः ए विटामिन की कमी से आँखों की रोशनी कम हो जाती है। वर्तमान समय में अधिकतर लोगों को चश्मा लगाना पड़ता है। छोटे बच्चों को भी वश्मा लगाने की जरूरत पड़ती है। यदि भोजन में हरी पत्ती के सागों का समावेश किया जाय और उन्हें प्राकृतिक तरी के से बनाकर खाया जाय तो आंखों की रोशनी बढ़ जायगी। हरे चने का साग खाने से रतौंबी आदि रोग दूर हो जाते हैं।

देह के निर्माण में दाँतों की सुरक्षा में ए विटामिन अत्यन्त लामकारी सिद्ध हुआ है।

ए विटामिन को प्राप्त करना अत्यन्त सहज और सरल उपाय है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने भोजन में हरी पत्ती के सागों का प्रयोग अवश्य करना चाहिये।

#### आंखों के लिए विटामिन ए:-

भारत के करोड़ों लोग यह नहीं जानते हैं कि विटामिन किसे कहते हैं। जो जानते भी हैं वह चलती हुई प्रथा के अनुसार उसका पालन नहीं करते हैं। संसार में दो प्रकार के लोग रहते हैं। एक वह जिनके पास धन की कमी है। घन के अमाव में वह पूरा पेट भर नहीं खा सकते अथवा उन्हें वह बस्तूएं महीं मिलती हैं जिनसे शरीर का संरक्षण होता है। दूसरे प्रकार के वह लोग हैं जिनके पास सम्पत्ति है खाने की कमी नहीं है। परन्तू गलत आदनों के कारण अथवा मोजन में पोषक तत्वों का अभाव रहने के कारण उन्हें भी पूरा पोषण नहीं मिल पाता है। ऐसे लोग कमजोर होते हैं। कमजोरी के कारण अधिक या गरिष्ट वस्तुएं खा करके स्वास्थ्य खराव कर लेते हैं। मादक बस्तुओं का प्रयोग चीनी, मिठाई, मिर्च, मनाला आदि अनेकों वस्तूएं मनुष्य खाता है जिसका बुरा प्रभाव मानव शरीर पर पड़ता है। वर्तमान समय में चाय, बिस्कूट, डबल रोटी एवं कोका कोला जैसी वस्तुओं का प्रयोग बरांवर बढ़ रहा है। जैसे-जैसे इनका प्रयोग बढ़ रहा है वैसे-वैसे रोग और रोगियों की संख्या भी बढ़ रही है। सैंकडों वर्ष से चलने वाली औषिवयाँ इसको मिटा नहीं सकी हैं। अब एक ही उपाय है कि प्रत्येक व्यक्ति को मोजन के सम्बन्ध में अच्छी जानकारी दी जाय और उसे पालन करें।

भोजन में सबसे बड़ा महत्व विटामिन का है। प्रचलित प्रथा में भीजन

विटामिनों का अभाव रहता है। विटामिनों के अभाव में ही दवाओं का प्रयोग करना पड़ता है। यदि भोजन में चोकर समेत मोटे आटे की रोटी, बिना मिर्च मसाले की सब्जी, गऊ का दूध और ताजे मौसम के फलों का प्रयोग किया जाय तो मनुष्य को कोई रोग नहीं हो सकता है। हजारों वर्षों से मानव को भोजन बनाने, करने का सही ज्ञान न हो सका। जब तक भोजन में पोषक तत्वों की कमी रहेगी तब तक मानव समाज रोग और दवा के जाल से मुक्त न होगा। इसल्यि यदि मानव समाज को सदा स्वस्थ रखना है तो उसे भोजन बनाने और करने का सही ज्ञान देना ही होगा।

## ° विटामिन ए

विटामिन ए हरी पत्ती के सागों में पाया जाता है। सबसे अधिक ए विटामिन चने के साग में और आम में होता है। विटामिन ए चिकनाई में घुल जाता है। इसके अभाव में आंखों के रोग होते हैं। बालकों का सही परीक्षण किया जाय तो उनकी आंखें कमजोर हो रही हैं। इसका कारण है कि भोजन में हरी पत्ती के साग बहुत ही कम रहते हैं। यदि रहते भी हैं तो उन्हें मिर्च मसाला डाल करके भून कर खाते हैं जिससे विटामिन नहीं मिलते हैं। रतौंधी, ग्लूकोमा, रोहे, मोतिया बिन्द आदि रोग विटामिन ए के अभाव में होते हैं।

डाक्टरों ने बड़े-बड़े अस्पताल खोल रक्खे हैं जिनमें दवा दी जाती है। दवा के स्थान पर मनुष्य को यह बताना चाहिये कि बिना दवा के केवल मोजन के सुधार से कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। परन्तु डाक्टर ऐसा करने में सिल्ये असमर्थ होते है कि उनका दवा का व्यापार बन्द हो जायगा। मैंने स्वयं प्रयोग किया और हजारों रोगियों को प्रयोग करा करके देखा है उन्हें बिना दवा के भी लाम हुआ है। डिग्री कालेज रोसरा जि० समस्तीपुर के प्राचार्य जिन्हें ग्लूकोमा हो गया था। आपरेशन कराने के बाद भी उन्हें लाभ नहीं हुआ डाक्टरों ने उन्हें निराश कर दिया। जब उन्होंने प्राकृतिक चिकित्सा की तो बिना दवा के भी काफी लाम हुआ। आप उनसे पत्र व्यवहार करके पूछ सकते हैं। जब आपको केवल मोजन के सुधार से ही सदा स्वस्थ

रहने की कला का ज्ञान हो जाता है। फिर मी आप इसे नहीं अपना सकते तो इससे आश्चर्यजनक और क्या हो सकता है। यदि आप सदा स्वस्थ रहना चाहते हैं और अपने परिवार को दवा डाक्टर और रोग के जाल से सदा मुक्त रखना चाहते हैं तो आप प्राकृतिक चिकित्सा का साहित्य पढ़ें। मासिक पत्रिकायें मँगाये उनमें आपको सदा स्वस्थ रहने का ज्ञान मिलेगा।

#### विदामिन बी० :-

बी विटामिन शरीर के लिये अत्यन्त आवश्यक तत्व है। भूख को बढ़ाना, पाचन शक्ति को ठीक रखना, शौच साफ लाना, आँखों की ज्योति बढ़ाना वी० विटामिन का कार्य है।

बी० विटामिन के अमाव में स्नायितक दुर्बेलता, कोशी स्वभाव, अशान्ति. अनिद्रा, स्मरण शक्ति की कमी, मानसिक अस्थिरता, ब्लडप्रेसर, लकवा, कब्ज, आदि रोगों की उत्पत्ति होती है।

वी० विटामिन अनाज के चोकर में, चावल के कन में अधिक पाया जाता है। मसीन में अनाज पिसाने से, छान कर चोकर निकाल देने से, मसीन का कुटा चावल और मांड़ निकालने से भोजन में बी० विटामिन की कमी हो जाती है जिन प्रदेशों में चावल अधिक खाया जाता है वहां अनेकों प्रकार के रोग नये दिखाई देते हैं। फायलेरिया, वेरी-वेरी का रोग बी० विटामिन की कमी में होता है।

फौज में जब इस प्रकार के रोगों की वृद्धि हुई तो डाक्टरों ने अनु-संघान किया तो मालुम हुआ कि मसीन के कुटे चावल तथा मांड निकालने के कारण रोग हो रहा है। जब उन्हें हाथ कुटा चावल बिना पालिस का विना मांड निकाले दिया गया तब बिना दवा के रोग अच्छा हो गया।

बी० विटामिन पानी में घुल जाता है। इसलिये चावल से मांड निकालने से बी० विटामिन मांड के साथ चला जाता है। दाल, चावल, सब्जी आदि के पानी को न फोंके। पकाते समय बटलोई का मुँह खुला न रक्खें। भाप से भी बी० विटामिन नष्ट हो जाता है। घीमी आंच में पकाना चाहिये। दाल, सब्जी में खटाई, नींबू, टमाटर, कच्चा आम आदि डाल देने से बी॰ विटामिन अधिक ताप सहन कर सकता है।

वी० विटामिन शरीर को शक्ति देता है बलवान बनाता है शरीर की आयु १०० वर्ष मले ही हो जाय परन्तु सौ वर्ष की आयु में भी आप नव-जवानों की तरह कार्य कर सकते हैं।

बी विटामिन के अभाव में आंखों की रोशनी कम हो जाती है। भूख कम हो जाती है। शौच साफ नहीं होता। परिपाक यंत्रों में खराबी उत्पन्न होती है। अनिन्द्रा, शिर दर्द, मानसिक तनाव, विभिन्न चर्म रोग, स्नायुविक दुर्बेलता, आदि अनेक रोगों की उत्पत्ति होती है।

नीचे लिखे पदार्थों में बी० विटामिन पाये जाते हैं। अंकुरित गेहूँ, हाथ से पिसे गेहूँ के आटे में, गेहूँ के चोकर में, बिना छटा चावल, या कम छटा चावल, जिसका मांड न निकाला गया हो। सभी प्रकार के हरे साग जो छिलके सहित बनाये जाय। जिनका पानी न फेंका जाय। सोयाबीन के दाल को भिगोकर गेहूं के आटे में मिलाकर दूध, दही बनाकर प्रयोग करने से मिलता है। इसके लिये सोयाबीन के प्रयोग की पुस्तक पढ़ें।

सभी प्रकार की दालें, यदि उन्हें बिना दले, रात को मिगो कर बिना छिलका निकाले खाया जाय।

मटर हराया सूखा, मूँगफली कच्ची, या अंकुरित करके खाई जाय। गाय का दूध, कच्चा या एक उबाल का लिया जाय जिसमें चीनी न मिलाई जाय।

आलू, मकई, घान का लावा, पोस्ता आदि में भी पाया जाता है।

## विटामिन सी०

विटामिन सी० शरीर के लिये परमावश्यक तत्व है। विटामिन सी से दांत हड्डी, मसूढ़े मजबूत रहते हैं। क्योंकि सी० विटामिन और डी० विटामिन कैलशियम को पचाने का कार्य करते हैं। विटामिन से रक्त को ले जाने वाली नाड़ियां सबल होती हैं। रक्त स्नाव को रोकने की इसमें अपार क्षमता है। जिनके जोड़ों में दर्द हो, हार्ट के बढ़ने की शिकायत हो, थोड़ा कार्य करने से थकावट आती हो, हृदय में घड़कन हो, उन्हें नित्य अपने भोजन में सी० विटामिन का प्रयोग अधिक करना चाहिये। किसी भी विटामिन की मात्रा को अधिक लेने का तरीका यह नहीं कि वह वस्तु अधिक खाई जाय, जिसमें विटामिन होती है। विलक विटामिन को अधिक मात्रा के लिये, फल के स्थान पर फल का रस लिया जाय। विटामिन सी० स्वांस के रोगी के लिये रामबाण है। विटामिन सी युवावस्था को वनाये रखने की अपन क्षमता रखता है असमय में वृद्धावस्था नहीं आती है।

सी० विटामिन की कमी से हिड्डियों की कमजोरी, पायरिया, मसूढ़ों से खून आना, दांतों में कीड़ा लगना, रक्त स्नाव, दुर्बलता, वजन कम होना, परिपाक यंत्रों की खराबी, मां के दूध में कमी सन्तान न होना, गर्भपात, दमा. हृदय की घड़कन, हार्ट का बढ़ना, जोड़ों में दर्द आदि अनेकों रोगों की उत्पत्ति होती है।

नीचे लिखी वस्तुओं में सी० विटामिन अधिक पाया जाता है।

- (१) नींबू—नींबू दवाई है प्रतिदिन दो नींबू का रस अवश्य लेना चाहिये। प्रातः शौच के पहिले एक नींबू पानी के साथ लें एक नींबू भोजन के साथ दाल सब्जी में डालकर लें।
- (२) आंवला—सबसे अधिक सी० विटामिन आंवले में होता है। कच्चे आंवले का रस प्रातः २५ ग्राम पानी के साथ लेना अच्छा है। सूखे आंवले का चूर्ण ५ ग्राम, राहद १० ग्राम मिलाकर रात्रि को लें। आंवले का मुख्बा लेकर एक कप दूब पी लें।
- (३) संतरा (कमला नींबू) श्री डा० हनकी ने पायरिया के कई रोगियों को कमला नींबू का रस दिन में १००० ग्राम देकर लाम पहुँचाया है।
- (४) चना और मूँग—२४ से ४८ घंटे तक भिगो कर रखने से सी० विटामिन पैदा होता है। इन्हें कच्चा ही खाना चाहिये, पकाने से सी० विटामिन ५० से ९० प्रतिशत कम हो जाता है। इसके अतिरिक्त, पपीता, अन्नानास, टमाटर, आलू, अमरूद, खेजूर,

धनियां का पत्ता, बन्द गोभी, चौलाई, गन्ना, फूल गोभी, आदि में भी पाया जाता है।

प्रत्येक व्यक्ति को नित्य ७५ मिली ग्राम सी० विटामिन की आवश्य-कता है। गर्भवती महिलाओं को, दूध पिलाने वाली माँ को, दूना सी० विटा-मिन चाहिये। इसके लिये प्रतिदिन सब्जी का सूप या फलों का रस लेना परमावश्यक है।

#### विटामिन डी॰

विटामिन डी॰ दुर्लंभ और अत्यन्त सुलभता से प्राप्त होने वाला विटामिन है। डी॰ विटामिन खाद्य पदार्थों में कम पाया जाता है, इससे इसके प्राप्त करने में किठनाई होती है। परन्तु यदि प्रतिदिन प्रातः काल की धूप का सेवन किया जाय तो डी॰ विटामिन सहज ही मिल जाता है। परन्तु धूप में काम करने वाले तथा घूप में बैठने वाले असम्य माने जाते हैं। हीटर की गर्मी में बैठना लोगों को अधिक पसन्द आता है। बड़े शहरों में किसी-किसी मकान में धूप के दर्शन भी नहीं होते। सदीं के दिनों में यदि नंगे बदन धूप में बैठकर काम करें तो डी॰ विटामिन जैसी दुलंभ वस्तु सहज ही बिना मूल्य मिल सकती है।

छोटे बच्चों को घूप में सरसों या तिल का तेल मालिस करके थोड़ी देर घूप में लिटा देने से बच्चों की हिड्डयाँ मजबूत बनती हैं। उन्हें सूखा रोग नहीं हो सकता है। बड़े बच्चों को घूप में खेलना चाहिये, जिससे उनके दांत, हड्डी मजबूत बनें। गर्भवती महिलाओं को प्रतिदिन घूप का सेवन करना चाहिये। जिससे गर्भस्त शिशु का ठीक-ठीक निर्माण होता है। गर्भपात की आशंका नहीं रहती है।

डी० विटामिन का सबसे प्रमावकारी कार्य है कि यह कैलसियम को पचाता है। यदि डी० विटामिन न हो तो कैलसियम शरीर के काम नहीं आ सकता है। इसलिये शरीर की सुरक्षा के लिये डी० विटामिन का होना अत्यन्त आवश्यक है।

जो गायें घूप में नहीं रहतीं उनके दूध में डी॰ विटामिन की कमी

रहती है। इसलिये दूध देने वाले पशुओं को कुछ देर के लिये घूप में रखना चाहिये।

#### विटामिन ई

विटामिन ई महिलाओं के लिये अत्यन्त आवश्यक तत्व है। सन्तान का न होना, गर्भपात, गर्भ में ही बालक की मृत्यु का होना ई विटामिन की कमी होने से होती हैं। इसके अतिरिक्त हृदय के रोग, मधुमेह, दमा, रक्त का जमाव, पुराना आंव, असमय में वृद्धावस्था, कब्ज आदि रोग ई विटामिन की कमी से होते हैं। यदि आप प्रतिदिन मोजन में ई विटामिन का प्रयोग करें तो रोग होंगे नहीं यदि ऊपर बताये गये रोग होंगे भी तो ठीक हो जायेगे। मैंने अनेकों सन्तानहीन महिलाओं को ई विटामिन का मोजन देकर लाम पहुँचाया है। दमा के अनेक रोगी इससं अच्छे हुये हैं।

ई विटामिन की प्राप्ति का सबसे उत्तम साधन है अकुरित गेहूँ। गेहूं को २४ घंटे पानी में मिगो दें, बाद में मोटे कपड़े में बांध कर रक्खें, बीच-बीच में पानी डालते जायें जब आधा इन्च अंकुर निकल आवे तब उसे सुखा दें। उसी का आटा दलिया तैयार करके नित्य मोजन में प्रयोग करें आपको ई विटामिन की प्राप्ति हो जायगी। इसके अलावा, पालक मटर की छीमी अंकुरित मूँग, गुड़ का शीरा, चोकर समेत आटा पूर्ण चावल में पाया जाता है।

जिन महिलाओं के सन्तान न होती हो या गर्भपात हो जाता हो उन्हें ४० दिन तक २५ ग्राम अंकुरित गेहू कच्चे ही पीसकर पीना चाहिये।

ह्यांस के रोगी को १० ग्राम अंकुरित गेहूँ खाने से लाम होता है।

## धातव लवण का अर्थ एवं महत्व

लवण का अर्थ नमक नहीं है। खाद्य पदार्थ में जो नमक प्राकृतिक तरीके से पाया जाता है उसे लवण कहते हैं। श्रीराम चरित मानस में भी लवण का अर्थ इसी माने में लेना चाहिये। भक्ति हीन नर सोहै कैसे। लवण बिना बहु व्यंजन जैसे।।
प्राक्तितिक लवण के कई प्रकार के नाम रक्से गये हैं। जिनके नाम है।
कैलसियम, फासफोरस, पोटासियम, सल्फर, क्लोरिन मैगनेसियम, लोहा और
आयोडीन प्रधान हैं।

मानव शरीर के लिये धातव लवण अत्यन्त आवश्यक तत्व है। भूखा रहने से मनुष्य उतनी जल्दी नहीं मरता जितनी जल्दी धातव लवण के अभाव से मर जाता है। घातव लवण की पूर्ति बाहर से नहीं की जा सकती, खाद्य पदार्थों से ही हो सकती है।

मानव शरीर के संबक्षण और निर्माण के लिये घातव लवण का होना अनिवार्य है। घातव लवण क्या वस्तु है इमका समझना भी आवश्यक हैं। लकड़ी के जलने से जो राख बचती है उसी प्रकार हम जो भी भोजन करते हैं वह खाद्य पदार्थ आक्सीजन के संयोग से जलता है और जो एक प्रकार की राख बचती है उसे घातव लवण कहते हैं। आयुर्वेद के सिद्धान्त में इसे भस्म कहते हैं।

शरीर में घातव लवण स्नायु और मांस पेशियों को मजबूत बनाता है। हार्ट को नियमित रूप से गित की क्षमता रखता है। देह में विभिन्न नाड़ियों में रक्त का संचार और दूषित रक्त को बाहर निकालने का काम करता है। शरीर में क्षार और अम्ल की मात्रा को सम बनाये रखता है। मोजन बनाने और करने कराने की जो प्रचलित प्रणाली हैं उनमें घातव लवणों की जब कमी हो जाती है उस समय शरीर संचालनों के यन्त्रों की कार्य क्षमता कम हो जाती है। संचालन यन्त्र जब अपना कार्य ठीक से नहीं करते हैं, उस समय शरीर में अनेकों प्रकार से विपरीत कियायें दिखने लगती हैं, जिन्हें हम रोग कहते हैं। रोग होने पर जो दवा हम खाते हैं उनमें भी इसी प्रकार के विटामिन और घातव लवण होते हैं। दवाइयों का प्रभाव तभी पड़ता है जब शरीर में जिस घातव लवण की कमी हो और वह सही मात्रा में पहुँच जाये। यदि जिस घातव लवण की कमी है उसका निदान ठीक न हुआ उसके स्थान पर अन्य कोई घातव लवण शरीर में पहुँच गया तो

कभी-कभी दवा लेने से जो अन्य प्रकार के रोग होते हैं उसका कारण है कि घातव लवण की जो कभी थी वह नहीं पूरी हुई विलक जिसकी कभी नहीं थी वह गलत दवा लेने से उसकी मात्रा अधिक हो गई इससे अन्य रोगों की उत्पत्ति हो गई। प्राकृतिक मोजन में ऐसी बात नहीं होती। क्योंकि हम जो फल-सब्जी खाते हैं उनमें एक प्रकार के नहीं अनेक प्रकार के घातव लवण ऐक साथ ही रहते हैं। इसलिये जिस घातव लवण की कभी होगी घरीर उसकी पूर्ति कर लेता है।

प्राकृतिक चिकित्सा की जो विशेषता है वह केवल इसी में है कि वह शरीर को इस योग्य स्वतः बना लेता है कि वह अपना कार्य ठीक से कर सके । क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा शरीर की सफाई करते हुए धातव लवणों की पृति करता है अन्य पैथी में केवल दवाई है सफाई नहीं है। जैसे किसी कपड़े में साबुन लगाकर साफ करके रंग चढ़ाया जाय, तो रंग बहुत अच्छा चढेगा । बिना साबुन लगाये यदि कपड़ा रंगा जायगा तो रंग तो चढ़ेगा परन्तु कपड़े की सुन्दरता व रंग का अधिक दिनों टिकना सम्मव नहीं है । इसी प्रकार अन्य किसी पैथी में जो दवा दी जाती है उससे क्षणिक लाभ तो होता है परन्त् वह लाम टिकता नहीं है क्योंकि शरीर की सफाई नहीं की गई है। साथ ही दवा नित्य खाने की वस्तु नहीं है भोजन तो हम नित्य ही करते हैं। दवा से घातव लवण तभी तक पूरे होंगे जब तक आप दवा खायेंगे। मोजन से आपको नित्य ही घातव छवण मिळेंगे। इसिछिये शरीर को सदा स्वस्थ रखने के लिये मोजन द्वारा ही प्राकृतिक लवणों की पूर्ती करना चाहिये। आज के समाज को दवा की जनह सदा स्वस्य रहने के भीजन की प्राकृतिक तरीके से करने का ज्ञान देना आवश्यक है। यदि मानव समाज को समाज की सेवा के लिये योग्य बनाना है तो बाल्यावस्था में ही मोजन करने कराने और शरीर को स्वस्थ रखने का ज्ञान दिया जाय। तभी मानव समाज का कल्याण हो संकता है।

#### घातव लवणों का संक्षिप्त परिचय

शरीर के संचालन संरक्षण और नव निर्माण का काम सभी प्रकार के धातव लवण करते हैं। परन्तु सबसे अविक आवश्यकया कैलिसियम की होती है। शरीर में सभी धातव लवणों की मात्रा का आधा भाग कैलिशियम होता है। शरीर में दांत और हड्डी में ९९% कैलिशियम है। बाकी एक भाग रक्त आदि में कैलिशियम का रहता है। परन्तु एक माग भी आश्चर्यजनक कार्य करता है। रक्त में थक्का बांघने की जो शक्ति है वह कैलिशियम की है। चोट लगने पर अथवा रक्त प्रवाह जब बन्द नहीं होता उस समय डाक्टर कैलिशियम के इन्जेक्सन देते हैं। इस्क्रेस यह बात सिद्ध होती है कि शरीर में कैलिशियम की कमी है।

मानव शरीर में कैलशियम की कमी का सबसे बड़ा कारण सफेद चीनी और चीनी से बनी मिठाइयाँ हैं। चाय में जिस चीनी का व्योहार होता है वह भी कैलशियम की कमी करती है। सफेद चीनी का पाचन तमी होता है जब कैलशियम हो। इसलिये चीनी को पचाने के लिये शरीर से प्रकृति कैलशियम लेती है। इसीलिये अधिक चीनी मिठाई खाने वालों के दांत कमजोर हो जाते हैं हिड्डयां कमजोर हो जाती हैं। यदि चीनी का प्रयोग न किया जाय तो कैलशियम की पूर्ति अपने आप हो जाती है।

शरीर में कैलिशियम की कमी से पायरिया, दाँतों का क्षय (जिसे कीड़ा लगना कहते हैं) मसूड़ों का सूजना, खून आना, हिड्डियों पसलियों में दर्द रहना, जोड़ो में दर्द रहना, हृदय की धड़कन, तथा अनेकों प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं।

ं सबसे अधिक कैलशियम काले तिल में पाया जाता है। डेढ़ किलो दूध में जितना कैलशियम होता है उतना कैलशियम एक छटाँक काले तिल में होता है।

२५० ग्राम काला तिल, १२५ ग्राम अच्छी किशमिश, १२५ ग्राम छोहारा, ५० ग्राम बदाम गिरी। काले तिल को थोड़ा कढ़ाई में डालकर भून लें और सब वस्तुर्ये मिलाकर कूटकर रख लें। प्रतिदिन बच्चों को एक तोला बड़ों को दो तोला प्रातः खिलाकर ऊपर से दूच पिला देने से कैलिशियम की पूर्ति की जा सकती है। खाँसी, दमा वालों को नहीं खाना चाहिये।

पायरिया, गठिया, लकवा, हृदय की घड़कन, हार्ट, के रोगियों के लिये लाभदायक है। गभंवती नारियाँ और दूध पिलाने वाली माताओं को अत्यन्त लामकारी है।

भारतीय संस्कृति में सकान्ति के दिन तिल का दान, तिल का स्नान, और तिल का भोजन किया जाता है। मृत व्यक्ति को जल दान में तिलांजिल का विधान भी इसकी महिमा को बताता है। यज्ञ मूं काले तिल का प्रयोग भी एक वैज्ञानिक तथ्य है। काले तिल को अग्नि में डालने से उसकी कैलशियम की शक्ति कई लाख गुना बढ़ जाती है। हवन करने से जो धुवाँ उठता है उसमें कैलशियम की शक्ति होती है उससे ही बादल बनते हैं। डी० विटामिन के प्रभाव से जब कैलशियम का पाचन होता है उस समय जो पानी बरसता है वह पानी जमीन में कैलशियम की शक्ति भर देता है। जिससे अनाज का उत्पादन होता है।

तिल के अतिरिक्त दूध, चौलाई, पालक, किशमिश वदाम, मेथी, चने, सरसों, गाजर, तरल गुड़ आदि में कैलिशियम होता है।

कैलशियम के पचाने के लिये डी विटामिन की आवश्यकता होती है। इसिलये प्रतिदित प्रातःकाल की धूप का नगे बदन सेवन करना आवश्यक है। जो गायें धूप में नहीं रहतीं उनके दूध में कैलशियम के पचाने के लिये डी विटामिन की कमी रहती है।

नारियां जब गर्भवती होती हैं तथा जब तक बालक को दूघ पिलाती हैं, तब उन्हें दूना कैलशियम चाहिये परन्तु कैलशियम के लिये भोजन को दुगना करना बड़ी भूल होगी। अधिक कैलशियम के लिये गाजर, पालक का रस लेना चाहिये। काला तिल, बदाम, िकशिमश लेना चाहिये ऐसा न करने से मां का शरीर कमजोर हो जाता है। क्योंकि बालक मां के शरीर से ही कैलशियम की पूर्ति करता है।

कमजोर ब्यक्ति यदि कुछ दिनों तक अपने भोजन में कैलिशियम की मात्रा बढ़ा दें तो उनका शरीर ठीक हो जायगा।

#### लोहा (फासफोरस)

शरीर की वृद्धि और पुष्टि के लिये लोहा की अत्यन्त आवश्यकता है। लोहा का ३-४ भाग हड्डी में रहता है। मोजन के पचाने और भोजन से बने शर्करा चर्ची आदि पदार्थों को आत्म सात करना लोहे का काम है। इसके अभाव में दांत हड्डी कमजोर हो जाते हैं। बच्चों के शरीर की वृद्धि रुकजाती है। शरीर दुवंल, मदाग्नि, आदि रोग होने पर भोजन में काफी दिनों तक कैलिशियम और फासफोरसे की मात्रा अधिक रखनी चाहिये।

लोहा गाय के दूध में अधिक पाया जाता है जिन गायों को हरा चारा नहीं मिलता उनके दूध में फासफोरस की कभी रहती है। इसके अलावा, गाजर तिल, मूंगफली, हाथ कुटा चावल, चोकर समेत आटा, बाजरा, जब, सूखी मकई, कमला नींबू, पालक, चौलाई, लाल साग, आदि के प्रयोग से लोहे की पूर्ति हो जाती है। फल और फलों का रस, सब्जी का सूप लेने से कैलशियम और फासफोरस की कमी शीझ ही पूरी की जा सकती है।

शरीर में रक्त के बनाने का कार्य लोहा करता है। रक्त में लाल किणिकाओं की बृद्धि करता है। शरीर को क्षय होने से बचाता है। गर्भस्त बालक तथा नव जात शिशु के लिये लोहा का होना अत्यन्त आवश्यक है। माँ को अपने मोजन में हरे साग जैसे मेथी, पालक, चौलाई, चने का साग, नीम का कोमल पत्ता, किशमिश, पुदीना, सोयाबीन, तिल, तरल गुड़ का प्रयोग करना चाहिये।

नोट: - भोजन को पकाने और पाचक यन्त्र को सबल बनाने में प्रमुख स्थान कैलिशियम-फासफोरस का है। इसकी सुरक्षा के लिये सफेद दानेदार चीनी का प्रयोग व तरकारी और दालों को पकाने में सोडे का प्रयोग करना बहुत ही हानिकर है।

आयोडीन-आयोडीन की कमी में गला बढ़ जाता है। जिन स्थानों पर

पानी तथा खाद्य पदार्थों में आयोडीन की कभी होती है वहां गन्ड माला जैसे रोग अधिक होते हैं। टान्सिल भी आयोडीन की कभी के कारण ही होता है।

आयोडीन पानी में उत्पन्न होने वाले पदार्थों में अधिक पाया जाता है। सिंघाड़ा, कमलगट्टा, मखाना, मदई या साठी चावल, पानी में पैदा होने वाली सब्जी, खाँची की शकर आदि में अधिक होता है। सिंघाड़े के छिलके का रस लेना चाहिये।

पोटेशियम शरीर के माँस पेसियों के गठन तथा हिंड्डयों के जोड़ों में लचीलापन बनायें रखने के लिये जरूरी है। यह टमाँटर, गोल आलू, पालक, गाजर विभिन्न फल, चावल, गेहूँ में पाया जाता है।

सोडियम (नमक) का हमारे भोजन में होना जरूरी है इससे अम्लरस पैदा होता है इससे भोजन पचने में सहायता मिलती है तथा कैलशियम तन्तुओं में जम नहीं पाता। इसकी कमी से मूत्राशय और दांतों की पथरी बादि रोग तथा खून विपाक्त हो जाता है। यह दूघ, केला और मुख्यतः हरी शाक सब्जियों में अधिकतर पाया जाता है।

मैंगनेशियम नींबू, अंजीर, ककड़ी, बादाम, पालक, मूली, पात गोभी में अधिक पाया जाता है इससे हिड्डियाँ और दांत मजबूत बनते हैं।

उपर्युक्त सभी घातव लवण शरीर के लिये आवश्यक हैं उन सबकी ऐक साथ पूर्ति तभी की जा सकती है जब हम भोजन में काफी मात्रा में ताजे फल, सब्जी, फलों का रस लेते रहें। जब हम मिल के बने खाद्य पदार्थों का अधिक सेवन करते हैं। चीनी, चाय, मिल का छटा चावल, मिल का तैल, इबल रोटी, बिस्कुट आदि का प्रयोग करते हैं तभी हमारे शरीर में विटामिन और घातव लवण की कमी हो जाती है। इनकी कभी के कारण ही शरीर में अनेकों प्रकार की विकृति दिखाई देती है जिसे हम रोग के नाम से पुकारते हैं। यदि हम थोड़ी सी भी बुद्धिमानी का परिचय दें और भोजन का प्राकृतिक सुधार करें तो सभी प्रकार के रोग अपने आप चले जायेगें और हम सद्रा स्वस्थ रह सकेंगे।

## कार्वोहाइड्रेट

गेहूँ, चावल, आलू, केला में कार्वोहाइड्रेट जिसे शर्करा कहते हैं। होता है शर्करा खाद्य, शरीर में ताप और शक्ति उत्पन्न करता है। चलना, फिरना, दौडना तथा शरीर के प्रत्येक अगों का संचालन शर्करा के द्वारा ही होता है। शरीर में माँस का जो हिस्सा है यह सब शर्करा खाद्य ही है। जिनका शरीर अधिक मोटा होता है उनके शरीर में चर्बी अधिक इकट्रा हो जाती है। यह उन्हीं लोगों को होता है जो शारीरिक श्रम नहीं करते है। रोटी, दाल, मात, घी, दुध अधिक खाते हैं, शरीर से श्रम होता नहीं इसलिये उनका शरीर मोटा हो जाता है। यदि मोटे मनुष्य कुछ दिनों के लिये रोटी, भात, दूध, घी, आदि कम कर दें, सब्जी और फल की मात्रा बढ़ा दें तो उनका शरीर संतुलित हो जायेगा। इसके विपरीत जो मजदूर और किसान जिन्हें श्रम अधिक करना पड़ता है उन्हें शकरा खाद्य कम मिलने के कारण शरीर दुबला रहता है। परन्तु इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि मोटा होने के लालच से अधिक खाना उचित नहीं है। हमेशा शर्करा खाद्य के साथ-साथ सब्जी फल को अवस्य खाना चाहिये। सब्जी, फल के न खाने से भी शरीर दुबला और मोटा हो जायगा। क्यों कि मनुष्य के शरीर का रक्त छार प्रधान होना आवश्यक है। जब शरीर में अम्ल की प्रधानता हो जाती हैं तो रक्त में खटास उत्पन्न हो जाती है जिससे रोगों की उत्पत्ति होती है।

अधिक शर्करा खाद्य खाने से क्लोम और जिगर खराब हो जाते हैं छोटे. बच्चों को अधिक शर्करा खाद्य देने से जिगर खराब हो जाते हैं। जो लोग रोटी, दाल, भात ही खाकर रहते हैं उनके शरीर में मोटापा, जोड़ों में दर्द, रक्तालम्ता आदि रोगों की उत्पत्ति होती है। जो लोग रोटी, चावल, आलू, केला आदि को अच्छी तरह चबाते नहीं है उनके शरीर में भी शर्करा खाद्य का पाचन ठीक नहीं होता है जिसके कारण भी रोगों की उत्पत्ति होती है।

 शरीर में शर्करा खाद्य दो प्रकार से पहुँचाया जाता है। एक तो प्राकृतिक शर्करा, जैसे खजूर किशमिश, केला, चीकू, गन्ने का ताजा रस, शहद, तथा अन्य मीठे फलों की शकरा शरीर के लिये पोषण देने का काम करती हैं। परम्तु दानेदार चीनी, चीनी से बनी अनेक प्रकार की मिठाइयाँ, शरीर के लिये अत्यन्त हानिकर हैं। फलों में जो शर्करा होती है वह लाम करती है उसको पचाने में शरीर को अधिक श्रम नहीं करना पड़ता है। परन्तु चीनी जाति की शर्करा को पचाने के लिये प्रकृति को शरीर से कैलशियम निलाकने की आवश्यकता होती है। तभी चीनी की शर्करा पचाई जा सकती है। कैलशियम के अभाव में शरीर की हिड्डयां कमजोर हो जाती हैं। असमय में दांत गिर जाते हैं। छोटे बच्चों को दूध में चीनी मिलाकर देना अत्यन्त हानिकर है इससे उनके जिगर खराब हो जाते हैं। उनके शरीर का अच्छा निर्माण नहीं हो पाता है इसलिये यह ध्यान रखना चाहिये कि बच्चों के शरीर का निर्माण करने के लिये चीनी, मिठाई न दी जाय।

वर्तमान समय में जो सुगर के रोगी बढ़ रहे हैं उसका मुख्य कारण है कि रोटी, मात, दाल, आलू, केला, चीनी आदि का अधिक प्रयोग करते हैं। यदि ऐसे लोग शर्करा खाद्य को कम करके सब्जी फलों का अधिक प्रयोग करें तो बड़ा उपकार हो सकता है।

शरीर का तापमान (कैलोरी)

मनुष्य जो भी भोजन करता है। भोजन पचने के बाद शरीर में ताप और शिक्त उत्पन्न करने को कैलोरी कहते हैं। एक पौण्ड जल को ४ डिग्री तक गरम करने के लिये जितनी गर्मी की आवश्यकता है शरीर में उतनी गर्मी लाने को कैलोरी कहते हैं। शरीर में हार्ट कौर फेफड़े बराबर कार्य करते हैं। इनको प्रतिदिन कार्य करने के लिये ईंधन (कैलोरी) की जरूरत होती है। को लोग बौद्धिक कार्य करते हैं उन्हें २४०० कैलोरी, साधारण श्रम करने वालों को ३००० कैलोरी, और अधिक श्रम करने वालों को ३६०० कैलोरी की अपेक्षा महिलाओं को कैलोरी की कम आवश्यकता होती है। उन्हें अभश: २१०० व २५०० और ३००० से अधिक आवश्यकता नहीं रहती। गर्मावस्था में २१०० और बच्चे को दूध पिलाने के समय २७०० कैलोरी की जरूरत होती है।

#### बालकों के लिये तापमान की आवश्यकता

बाल्यावस्था में शरीर की वृद्धि होती है उस समय उन्हें अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है। १ से ५ वर्ष के बच्चों को प्रतिदिन ६०० कैलोरी, उसे ५ वर्ष तक के लिये १४०० कैलोरी, ५ से ६ तक के लिये १४०० कैलोरी, ७ से १२ तक के लिये २००० कैलोरी, १२ से ११ तक के लिये २००० कैलोरी, १२ से १५ तक के लिये २००० कैलोरी, १२ से १५ तक के लिये २४०० कैलोरी, १५ से २१ वर्ष तक के लिये २४०० कैलोरी, १२ से ११ वर्ष तक के लिये २७०० कैलोरी, की आवश्यकता होती है। २४ वर्ष के बाद शरीर की वृद्धि एक जाती है उस समयू केवल शरीर की मरम्मत के लिये ही कैलोरी की आवश्यकता होती है।

भोजन में शर्करा जाति के खाद्यों की अपेक्षा विकनाई वाके पदार्थों में तापमान अधिक होता है। १०० ग्राम मक्खन में ७५५ कैलोरी, १०० ग्राम खजूर में २८३ कैलोरी होता है। सब्जी और फल में तापमान कम होता है। सौ ग्राम सेव में ५६, टमाटर में २१ और खीरा में १४ कैलोरी होता है। किस खाद्य पदार्थों में कितनी कैलोरी होती है उसका नक्शा पीछे दिये खाद्य के पोषक तत्व चार्ट में देखिये।

भोजन के समय यदि इस बात पर ध्यान रक्खा जाय कि किस खाद्य में कितनी कैलोरी है उस हिसाब से हमें कितना और कौन सा भोजन छैना चाहिये। ह्वास्थ्य के लिये इस बात का ध्यान रखना जरूरी है।

# गर्भावस्था में संयम और भोजन

शरीर के नव निर्माण का कार्य माँ के गर्भ से प्रारम्भ होता है। पहिली सन्तान के उत्पन्न करने में ही सावधानी रखनी चाहिये। मोजन के साथ साथ गर्भावस्था में संयम से रहना अत्यन्त आवश्यक है। यदि मानसिक नियंत्रण न हो सके तो नारी को अपने मां के घर पर रहना चाहिये। गर्भावस्था में मैथून करना उतना ही हानिकर है जितना मासिक धर्म की अवस्था में। जिस ओजम शक्ति से वालक के शरीर का निर्माण होता है उसका सुरक्षित रखना, हीरा, जवाहरात से मी कीमती है। हीरा, जवाहरात ते मिल सकते हैं परन्तु गया हुआ यौवन वापस नहीं आ सकता है। जैसे ही आशंका हो कि गर्म है उसी समय से पत्नी को पति से अलग शयन करना चाहिये। एक कमरे में जो सोने की प्रधा चली है वह दाम्पत्ति जीवन के लिये उसी प्रकार है जैसे कोई जिस डाल पर बैठा हो उसी को काट रहा हो। वर्तमान समय में यही हाल है जिस शरीर पर संसार का सारा सुख आधारित है हम अज्ञानता वस उसी शरीर को विगाड़ते रहते हैं।

समाज में लोग धन संग्रह करके घनी कहलाते हैं। परन्तु घन से अधिक महत्व शरीर के स्वास्थ्य का है, जिसका शरीर ठीक नहीं रहता उसे घन से फैसे सुख मिलेगा।

संसार में आज अनेकों प्रकार की शिक्षा दी जाती हैं परन्तु पित पत्नी के आन्तरिक क्योहार की शिक्षा का अत्यन्त अमाव है। बहुत से नव युवक तो युवाबस्था आने के पहले ही वृद्ध हो जाते हैं। उसका मूल कारण है कुसंगति में पड़ कर वह अपनी क्षणिक सुख की आसिक्त के कारण वीर्य शिक्त को बरबाद करते रहते हैं।

काम वासना के उत्तेजित होने का कारण भोजन भी है सतोगुणी भोजन से सतो गुणी विचार बनते हैं। अधिक मिर्च मसाला, चाय, चीनी, मिठाई आदि बस्तुएं मानसिक दोपों को उत्पन्न करती हैं। गृहस्थ जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन किन नियमों से किया जाय उसको संक्षेप में लिख रहा हूँ। बताये गये नियमों के अनुसार भी यदि पति-पत्नी का सम्बन्ध रहे तो भी वह गृहस्थ ब्रह्मचारी कहे जाते हैं।

# ब्रह्मचर्य पालन करने के नियम

- सोलह वर्ष की आयु तक विद्याध्यन करते हुए पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिये।
- २ ब्याह होने के बाद जब तक गर्भ न रहे सप्ताह में एक बार सम्भोग करना उचित है।
- ३ प्रतिपदा, एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, अष्टमी, व्रत त्योहार के दिन सम्भोग न करें।
- ४—भोजन के दो घंटे पहले और ६ घंटे के बाद ही सम्भोग करें भोजन करके तुरन्त सम्भोग करना अत्यन्त हानिकर है।
- ५ मासिक धर्म के सात दिनों तक सम्मोग न करें।
- ६ सम्मोग का समय रात्रि १२ से ३ तक का होता है। दिन में कभी न करें।
- सम्मोग के बाद पेशाब करना आवश्यक है। जिस दिन सम्भोग करना हो
   उस दिन रात्रि को केवल फल खायें।
- द-सम्मोग के बाद कभी भी बालक को दूध न पिलाया जाय माँ का दूध उस समय जहर का काम करता है। सूखा रोग हो जाता है।
- ९—सरदी, जुकाम, खांसी, ज्वर के समय सम्भोग करने से दमा, टी॰ बी॰ बाकटाइस, इन्सीफीलिया, आदि रोगों की उत्पत्ति होती है।
- १०-सन्तान से बचने के लिये, नारी शहद, सरसों का तेल, फिटकरी का पानी लगा लें तो गर्भ नहीं रहता है। अथवा गरम पानी का दूस ले लें।
- ११-सम्भोग के बाद अलग शयन करना आवश्यक है।
- १२-प्रातः स्नान करके १० प्र बार गायत्री का जप करें। श्री शंकर जी की जल चढावें, हर्मान चालिसा का पाठ करें।

- १३-गर्भ रहने के दिन से जब तक बालक दूध पीता रहे तब तक पति पत्नी दोनों को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना परमावश्यक है।
- १४-अइलील साहित्य, सिनेमा, अशोभित विनोद से भी काम वासनायें उत्पन्न होती हैं।
- १५-अधिक शृङ्गार की भावना भी काम वासना उत्पन्न करती हैं।
- १६-ब्रह्मचर्य के पालन करने में मेहन स्नान, कटिस्नान, सूर्य नमस्कार अत्यन्त सहायक है।
- १७-योगासन, तथा प्राणायाम करना अत्यन्त आवश्यक है। इससे वीर्य की ऊर्ध्व गति होती है जिससे काम वासना की उत्पत्ति होती है।
- १८-गर्भावस्था के समय क्रोघ, चिन्ता, शोक न करें। रोना, अधिक हँसना, दौड़ना, तेजी के साथ सीढ़ी पर चढ़ना, भारी वस्तु उठाना, अधिक जागना या सोना, कठिन ब्रत (उपवास) करना, मैथुन करना यह सब कड़ाई के साथ त्याग करें।

प्रत्येक मनुष्य जो भोजन करता है उसका पुरुप शारीर में वीर्य और नारी शरीर में रज की उत्पत्ति होती है। वीर्य और रज के सम्मिश्रण से ही गर्भ घारण होता है। दूध से मक्खन अलग हो जाने पर दीपक की तरह प्रकाश देता है। उसी प्रकार यदि योगामन, प्राणायाम, साधन भजन, सत्संग, धार्मिक ग्रन्थ पढ़ने से भी वही वीर्य शक्ति घृत की तरह से ज्ञान का प्रकाश देता है। इसीलिये जो ऋषि मुनि ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं उन्हें ब्रह्म ज्ञान और आत्म-ज्ञान की प्राप्ति होती है।

वर्तमान समय में नव युवकों में जो आलस्य, विलासिता और अकर्म-ण्डयता के दोप दिखाई देते हैं उनका मूल, कारण माता पिता की असावधानी है। हजारों, लाखों, करोड़ों माता-पिता गर्मावस्था के नियमों को नहीं जानते हैं। इसकी शिक्षा न तो माता-पिता अपने वालकों को देते हैं न गुरू, अध्यापक आदि। यह लोग स्वयं जानकारी नहीं रखते हैं यदि रखते हैं तो संकोच वश नहीं कहते हैं। न इस प्रकार की स्पष्ट शिक्षा देने वाला साहित्य ही है। स्त्रियों और सखी सहेलियों के साथ में पड़कर जो बुराइयां उत्पन्न होती हैं, जिनका जिनका भयंकर परिणाम अनेकों नव युवकों को भोगना पड़ता है। वाल्यावस्था की भूल जीवन के अन्त तक दुःख ही देती हैं। जिस प्रकार किसी मकान की नींव कमजोर हो वह मकान अधिक दिनों नहीं टिक सकता है। इसी प्रकार बाल्यावस्था मानव जीवन की नींव है।

माता-पिता को चाहिये कि स्वस्थ और बुद्धिमान सन्तान की उत्पत्ति के लिये ब्रह्मचयं के नियमों का कड़ाई के साथ पालन करें।

किसी मशीन को देखिये, वह मशीन जिस कारखाने में निर्माण की गई है जैसा कारखाना होगा वैसी मशीन होगी। जिन तत्वों से मशीन बनी है वह तत्व जैसे होंगे वैसी मशीन होगी। इसी प्रकार मां के गर्भरूपी कारखाने में नौ महीने मानव शरीर के निर्माण का कार्य होता है। यदि गर्भरूपी कारखाना ही ठीक न हो तो फिर उससे बनने वाला शरीर कैसे ठीक बनेगा। इस रहस्य को बहुत कम लोग जानते हैं। गैर जानकारी के कारण ही लोगों का जीवन दु:खी अशान्त रहता है।

सबसे बड़ा प्रमाव गर्मावस्था में मां के मोजन का पड़ता है। इसलिये गर्मावस्था से लेकर १६ वर्ष की आयु तक कैंसा मोजन होना चाहिये। इसकी तालिका दी जा रही है। सभी के शरीर और प्रकृति के अनुसार बनावट अलग अलग होती है। नीचे जो तालिका दी जा रही है उसमें अपनी सुविधा के अनुसार कुछ बदल भी सकते हैं।

गर्भावस्था में भोजन का चुनाव इस प्रकार करें कि कम मोजन में विटामिन और घातव लवण अधिक मिल सकें। भोजन के पचाने में अधिक शक्ति न लगे। इसका सबसे सुन्दर तरीका है कि भोजन में सूखे फल, ताजे फल, ताजी हरी सिन्जयां, फलों का रस, सब्जी का सूप लिया जाय। अनाज की मात्रा कम कर दी जाय। चाय, चीनी, मिठाई, खटाई, घी तैल की बनी वस्तुओं का ब्योहार न किया जाय। इन वस्तुओं के खाने से गर्भस्थ शिशु का शरीर अच्छा नहीं बनता है। आप अनुभव करते होंगे कि बहुत से वालकों को जन्म लेते ही अनेकों रोग सताने लगते हैं। बच्चे के शरीर का निर्माण मां के भोजन से होता है। जैसा भोजन किया जायगा वैसा ही शरीर बच्चे का बनेगा।

आज कल नारियों को इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि किस समय कैसा भोजन लेना चाहिये। बहुत सी ऐसी प्रचलित मान्यतायें हैं जो स्वास्थ्य के लिये अत्यन्त हानिकर हैं। बहुत सी नारियां मिट्टी खाती है बहुत सी नारियां बाजार बनी वस्तुऐं खाती हैं और कहती हैं कि बच्चा मांग रहा है।

गर्भावस्था में कैलसियम, फासफोरस, आयोडीन, विटामिन ए० बी० और ई अधिक मात्रा में लेना आवश्यक है। परन्तु इस वात का घ्यान रखना आवश्यक है कि विटामिनों को अधिकता के लिये कभी भूलकर भी अधिक भोजन न लिया जाय। जिन वस्तुओं में अधिक विटामिन पाये जाते हों उनको भोजन में लेना चाहिये। स्थूल खाद्म की जगह रस-का प्रयोग किया जाय।

विटामिनों और घातव लवण के साथ साथ ऐसे आहार की भी जरूरत है जो शरीर के निर्माण में सहयोग देते हैं। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, चर्बी, इन तीन पदार्थों का भी शरीर से अत्यन्त प्रयोजन रहता है। इनका विवेचन पीछे दिया जा चुका है। फिर भी यहाँ संक्षेप में लिख रहे हैं।

#### घोटीन :--

सब प्रकार की छिलके सहित दालें, दूच, सोयाबीन का प्रयोग भोजन में किया जाय।

#### कार्बोहाइड्रेट :--

सभी प्रकार के अनाज, आलू, केला, गुड़ और शक्कर आदि का प्रयोग करें परन्तु यह सब मशीन की बनी न हों।

#### चर्बो :--

मूँगफली, गरी, काला तिल, सफेद तिल्ली, अलसी, बादाम, मक्खन, गाय का घी, का प्रयोग करें।

# २४ घंटें के लिये भोजन तालिका

#### गर्भावस्था में मोजन :-

जब तक बच्चा गर्भ में रहे तब तक चावल, गेहूँ, बाजरा, सोयाबीन के आटे की रोटी ४०० ग्राम, दाल ७० ग्राम, हरी सब्जी १०० ग्राम, सलाद १०० ग्राम, फल १०० ग्राम या दही-मट्ठा ५०० ग्राम, चिकनाई ३० ग्राम और गुड़ ४० ग्राम लेना चाहिये।

# बच्चे को दूध पिलाते समय का मोजन :—

अनाज ४०० ग्राम, दाल ५० ग्राम, सोयाबीन १०० ग्राम, हरी सब्जी १५० ग्राम, सलाद १२५ ग्राम, फल १०० ग्राम, दूघ दही ५०० ग्राम, चिक-नाई १५ ग्राम, देशी शक्कर गुड़ या किसमिस १०० ग्राम या भिगोई किसमिस का पानी।

नोटः — ऊपर की सभी वस्तुऐं प्राकृतिक तरीके से बनाकर प्रयोग करें। विना भूख के कभी न खियें। भूख न रहने पर केवल फल और फलों के रस से भी काम चलाया जा सकता है। बिना भूख के खाने से कोई वस्तु लाभकारी नहीं करती बल्कि उल्टेहानि पहुँचाती है।

## बच्चों का जीवन

आपके बच्चे मिविष्य के नव जीवन हैं। भारत का क्या सारे विश्व की सुख शान्ति बच्चों के नव निर्माण पर ही निर्धारित है। आपने जो कुछ सम्पत्ति इकट्ठा की है वह सब इन्हीं नन्हें-मुन्ने के भिवष्य के लिये की है। आप चाहते हैं कि हमारे बालक सदा सुखी निरोग रहें। आप अपने बच्चे को कभी दुःखी नहीं देखना चाहते हैं। जरा सी भी कोई तकलीफ बच्चे को होती हैं आपका हृदय दुःख से भर जाता है। माँ तो दिन रात जागती रहती हैं उसे खाना पीना भी अच्छा नहीं लगता है। गाँ तो दिन रात जागती रहती हैं उसे खाना पीना भी अच्छा नहीं लगता है। छोटा से छोटा रोग होने पर अध्य पुरन्त डाक्टर को बुला लाते हैं। कितना पैसा क्यों न खर्च हो जाय फिर भी आप. दवा कराते हैं। आप चाहते हैं कि बच्चा जल्दी से जल्दी ठीक हो जाय। आप जब बाहर से आते थे बच्चे को देखकर आपका हृदय खिल जाता था। माँ दिन भर में कितनी बार बच्चे को गोद में लेकर अधनन्द का अनुभव करती थी। परन्तु आज तो उसका मुन्ना, गुड्डी, पप्पू को तेज ज्वर है बेहोश पड़ा है सारा सुख विलीन हो गया है, खाना पीना अच्छा नहीं लगता, लगे भी कैसे जिसका प्यारा बालक बेहोश पड़ा हो उसे कैसे रोटी अच्छी लगेगी आप भी आज दफ्तर नहीं गये, कई डाक्टरों का परामर्श लिया, बड़ी दौड़-वूप की,

परन्त जबर जरा भी हल्का नहीं हुआ है। ऐसी घटनायें ऐक बार नहीं बार-बार आती रहती है। अभी-अभी तो मुना का ज्वर ठीक हुआ ही था कि मन्नी को जबर आ गया मुन्नी ठीक हुई तो पष्पू बीमार पड़ गया । जबर तो ठीक हआ परन्त खांसी बराबर आती है रात मर खांसी के मारे सो नहीं पाता, शरीर भी द्बला हो गया है। डाक्टर कहता है इसका तो जिगर खराब हा गया है। जिस घर में मगवान की दया से छोटे बड़े १०-१२ वच्चे हैं, वहां तो एक व्यक्ति दवा लाने वाला अलग ही रहता है। एक डाक्टर नित्य आकर घर के सभी लोगों को देखकर दवा देता रहता है। दस बीस रु० नित्य ही खर्च हो जाय इसकी आपको चिन्ता नहीं है। परन्तु बालकों का रोग ठीक नहीं होता है। डाक्टर साहब क्या बात है वच्चे सर्ब बरावर वीमार रहते हैं कोई ऐसा उपाय बताइये कि जिससे घर से रोग चला जाय। डाक्टर ने कहा अभी सेठ जी यह बच्चे हैं खाते-पीते रहते हैं ऐसा ही चलता रहेगा। दवा तो देखिये हम कितनी अच्छी देते हैं। पष्पू को कल से ज्वर नहीं उतरा है। इसे खाने को क्या दिया जाय। डाक्टर ने कहाकि चाय विस्कृट और डवल रोटी खिलाइये, सिंगल रोटी नहीं डबल रोटी, बताइये रोग कैसे जायेगा। रोग चला जाय तो फिर डाक्टर की क्या जरूरत रहेगी। क्या आज समाज की ऐसी दशानहीं हो रही है। एक घर नहीं अनेकों घर हैं। इस व्याघि से ग्रसित जिन्हें न रोग छोड़ता है न डाक्टर न दवा। गरीब बेचारों की जी दुर्दशा है उनकी गाया कौन कहेगा। यह तो ऐसे घरों की कहानी है जो घनी है बुद्धिमान हैं। स्वयं डाक्टरों के यहाँ जाकर देखें तो पता लगेगा कि गुड्ड तो सदा बीमार ही रहता है। गुड्डू की मम्मी को हाई ब्लड प्रेसर है मोटापा के कारण चलना फिरना भी कठिन है। फिर आप ही बताइये कि. जब डाक्टर के घर से रोग नहीं जाता तब आपके घर से कैसे जायेगा।

रोग क्यों होता है क्या आपने तथा डाक्टर ने कभी सोचा है अब विचार कीजिये रोग कहीं बाहर से नहीं आता है, वह स्वयं आपकी भूल का परिणाम है। आप बच्चों को जो भोजन देते हैं वही रोग की उत्पत्ति का कारण है। जब तक आपको बच्चे की मौं को बच्चों को, क्या खिलाना चाहियै, कब खिलाना चाहिये इसका ज्ञान ही नहीं है तो रोग कैसे पीछा छोड़ सकता है। इसिलिये यदि आप चाहते हैं कि बच्चे कभी बीमार न पड़े तो पुस्तक में बताये गये नियम के अनुसार बच्चों को मोजन दीजिये। यदि आप इस भूल को सुधार लेंगे तो आपके बच्चे सदा निरोग रहेंगे।

#### बच्चों को उत्तम शिक्षा

बच्चों को स्वस्थ रखने एवं उनके जीवन को आदर्श बनाने के लिये माता-पिता को अपने बच्चों को नीचे दिये गये नियमों की जानकारी देना चाहिये। इससे आपके बच्चें निरोग, सुयोग्य एवं बुद्धिमान वनेंगे।

- १---प्रात:काल उठने से क्या लाभ होता है ?
- २--योगासन करने से क्या लाम होता है ?
- ३-प्राकृतिक भोजन करने से लाभ एवं भोजन करने के नियम।
- ४--आंखों, दांतों और शरीर की सुरक्षा एवं सफाई करने के उपाय।
- ५ चीनी, चाय, विस्कृट, डबल रोटी खाने से क्या हानि होती है ?
- ६-वच्चों को उत्तम शिक्षा (जिस शिक्षा से वच्चों का विकास हो।)
- ७ उत्तम पुस्तकों पढ़ने से लाम।
- ५ सिनेमा, अश्लील, गन्दे खेलों से क्या हानि होती है ?

#### बच्चों का भोजन

#### एक वर्ष तक के बच्चे का भोजन :--

बालक के जन्म के पहले ही प्रकृति उसके पोषण के लिये जो आहार उपर्युक्त है वह स्वयं भेज देती है। बच्चे का मुख्य भोजन मां का दूध है। एक वर्ष तक मां को अपने दूध पर बच्चे को रखना चाहिये। मां के दूध में ईश्वर ने सब प्रकार के तत्वों को रक्खा है। यदि मां का दूध न होता हो तो पहले यह उपाय करें कि मां का दूध बढ़े। उसका सरल उपाय हैं कि जब मां बच्चे को दूध पिलावे उसके आध घण्टे पहले २०० ग्राम दूध पी लें। जब तक मां बच्चे को दूध पिलावें तबतक मां को अपने दैनिक भोजन में सब्जी और

काला तिल, किशिमिश, बादाम, गाजर का रस, पालक का रस, ५ तोला एवं सोयाबीन का प्रयोग करना चाहिये। इससे दूध में वृद्धि भी होगी और कैल-शियम की मात्रा बढ़ जायेगी। इस प्रकार माँ का दूव रोग के कीटाणु नष्ट करता है पेट साफ रखता है तथा वच्चे के शरीर के नव निर्माण में बहुत सहायक होता है।

यदि कोशिश करने पर भी मां का दूध न बढ़े या बच्चे को अनुकूल न पड़े तो बकरी या गाय के दूध में तीन गुना पानी मिलाकर एक उबाल देकर पिलावें। यदि दूध न मिले तो मिल्क पाउडर का दूध बनाकर पिलाना चाहिये या इसके भी अभाव में फलों का रस देना चाहियें। सब्जी में अधिक पानी डालकर सूप दिया जा सकता है। पर कम से कम ३ माह तो दूध अबश्य पिलाना चाहिये।

बच्चे को पानी पिलाते रहना चाहिये। दो बार के आहार के बीच में पानी पिलाना आवश्यक है।

६ माह के बच्चे कोलोहा और कैलशियम की आवश्यकता हो जाती है इसिलिये सब्जी का सूप अवश्य देना चाहिये। माँ का दूघ छोड़ देने के बाद कम से कम ५०० ग्राम दूघ नित्य बच्चे को दिया जाय यदि दूघ न पचना हो तो दही, मट्ठा देना अत्यन्त लाभकारी है। दही बच्चे को अधिक शक्ति देता है। दही से पालाना पतला तथा पायरिया नहीं होता है।

यदि बालक को अन्य पदार्थ खाने देने की आवश्यकता हो तो गाजर, खजूर, मौसभी, सन्तरे, सेव, खीरा, ककड़ी का रस दूध के साथ मिलाकर देना चाहिये। ठोस फलों में पका पपीता, पका केला, देना अच्छा है। खूब पके केला को दूध के साथ अच्छी तरह मिलाकर कपड़े से छानकर दें। इससे दूध मीठा भी हो जायेगा और पौष्टिक भी। एक सफेद इलायची पीमकर मिला देने से दूध जल्दी पच जाता है। दूध पिलाने के बाद दो चम्मच सन्तरे का रस या मौसमी का रस पिलाना अत्यन्त लामकारी है।

दूध को मीठा करने से लिये चीनी भूलकर भी न डालें किशर्मिश को

पानी में भिगो दें, फूल जाने पर उसे मलकर कपड़े से छान दें वही पानी मिलाना चाहिये। शहद या गुड़ को पानी में घोल कर मिलाकर पिलावें। चीनी से कैलशियम की कमी हो जाती है और किसमिस से कैलिसियम की मात्रा बढ़ जाती है।

सब्जी, फल, दूध की मात्रा १२ वर्ष तक बराबर रखनी चाहिये। नोट:—दूध के अभाव में सोयाबीन का दूध, दही, मट्टा बनाकर दे सकते हैं। एक वर्ष से अधिक उम् के बच्चों के लिये भोजन:—

१२ से १८ माह तक।

७ बजे—मां का •दूघ या अन्य दूघ, सन्तरे या मौसमी का रस २५ ग्राम।

१० बजे — हाथ कुटे चावल की खीर जिसमें पपीता, केला, शहद, - किसमिस मिलाकर बनाई जाय।

१२ बजे — मां का दूध या अन्य कोई दूध, पपीता, सन्तरा, गेहूँ का महीन दिलया दिया जा सकता है।

३ बजे — पपीता, गाजर, टमाटर, अमरूद, सन्तरा, मौसमी का रस, दूध के साथ।

६ बजे — मांका दूघ या अन्य ताजा दूघ, फल या फलों का रस दिया जाय।

रात्रि १० बजे-केवल मां का दूध देना चाहिये।

नोट:—इस बात का ध्यान रखना आवश्यंक है कि बिना भूख के बच्चों को न खिलाया जाय। अक्सर जब कभी बालक रोता है तभी उसे माँ दूध पिलाने लगती है। एक भोजन के मध्य में कम से कम दो घंटे का अन्तर अवश्य रक्खा जाय। नमक, चीनी एवं घी, तेल की बनी वस्तुएँ अभी नहीं देना चाहिये।

#### हो से तीन वर्ष के बालक का मोजन :-

६ बजे—दूध, सन्तरे मौसमी का रस दिया जाय । १० बजें—रोटी २५ ग्राम, सब्जी २५ ग्राम, फल १०० ग्राम । दही या मद्रा १०० ग्राम।

१२ बजे-दाल, चावल, फल, सब्जी, दही या मट्टा।

४ बजे — दूघ, सन्तरा, मौसमी, पपीता, गाजर, सेव, खीरा, ककड़ी, अंगूर आदि फल दिये जाय। खरबूजा, आम भी दिये जा सकते हैं।

७ बजे — रोटी-चावल की खीर, गाजर की खीर, सब्जी, फल, दिलया दिया जाय।

१० वजे--रात्रि दूध और फल दिये जाय।

#### ३ से ७ वर्ष तक के बच्चों के लिये भोजन:-

६ बजे प्रातः केवल फल दीजिये।

९ बजे—रोटी १०० ग्राम, दाल १०० ग्राम, सब्जी १०० ग्राम, फल ५० ग्राम, दूध २० मिनट के बाद दीजिये। दही, मट्टा साथ में ले सकते हैं।

१२ बजे—चावल की खिचड़ी, सब्जी, फल, सलाद।

४ बजे - केवल फल और दूव दें।

७ बजे - दिलया, रोटी, सब्जी दाल, फल, २० मिनट बाद दूध दें।

नोट: - रात्रि में भोजन न दिया जाय। सोते समय दूघ देना हानिकर है। सोयाबीन के आटे की रोटी, दही, खीर, पकौड़ी आदि बनाकर दे सकते हैं। सप्ताह में एक दिन मिठाई, चाट, पूड़ी, कचौड़ी, हल्आ आदि बनाकर दे सकते हैं।

#### ७ से १२ वर्ष तक :-

७ बजे — केवल फल, या अंक्रित चना, किसमिस, दलिया।

१० बजे— रोटी, दाल, चावल, सब्जी, सलीद, सोयाबीन का पापड़। २५ मिनट बाद २५० ग्राम मीठा दूध।

४ बजे - केवल फल और दूध दीजिये।

द बजे—रोटी या दिलया, सब्जी, फल, सलाद, २५ मिनट बाद दूव २५० ग्राम।

# नोर-नीचे की मात्रा २४ घण्टे के लिये है छोटे बच्चों की दूध देने का नक्शा

| दूघ की मात्रा | पानी की मात्रा | शहद या किशमिष | सन्तराया मोसमी<br>कारस | शक्कर देशी |
|---------------|----------------|---------------|------------------------|------------|
| ३ तो०         |                | १ तो॰         |                        |            |
| ७ तो          | १० तो०         | २ तो०         | 0                      |            |
|               |                | र तो०         |                        |            |
|               |                | ५ तो॰         | ı                      | ı          |
|               |                | ४ तो०         | ५ तो०                  | १ तो•      |
|               |                | ४ तो०         |                        |            |
|               |                | ५ तो०         |                        | २ तो०      |
| ६० तो०        |                | ५ तो०         | १० तो०                 | ४ तो०      |
|               |                | ५ तो०         |                        | ४ तो०      |

पतला दूध देने से जल्दी पचता है। विशेष :—(१)

- (3)
- दूघ गाय या बकरी का दिया जाय । शहद या किशमिश का पानी पिलाने से बच्चे स्वस्थ मजबूत होती हैं। (3)

रहते हैं। उनकी हिड्डयां

- (४) दूघ के बाद सन्तरे का रस देने से दूघ जल्दी पचता है। (४) दाने दार चीनी नहीं देनी चाहिये, देशी दें।

#### बच्चों को स्वस्थ रखने के उपाय

- १—प्रतिदिन धूप में तिल या सरसों के तेल की मालिस अवश्य करना चाहिये। धूप की किरणों से बालक को डी० विटामिन मिलता है। डी० विटामिन से कैलसियम का पाचन होता है। कैलसियम बच्चों की हिड्डयों को नव-निर्माण और मजबूत बनाता है। धूप से यदि हल्का पसीना आ जाय तो गीली तौलिया ठंडे पानी में मिगोकर निचोड़ दें उससे सारे शरीर को पोंछ देना चाहिये। इससे बच्चे के शरीर के रोम कूप खुल जाते हैं। रक्त का संचार ठीक होता है।
- २—सप्ताह में दो बार या तीन बार गरम पानी से स्भान करावें, बाद में ठंडे पानी से कराइये।
- इस बात का घ्यान रखना अत्यन्त आवश्यक है कि बच्चे को एक दो बार बँघा हुआ पाखाना अवश्य हो जाय। यदि पाखाना न हो तो पिचकारी से गरम पानी में नींबू का रस डाल कर पेट साफ कर देना आवश्यक है। परन्तु यह किया नित्य पाखाना लाने के लिये न करे। १०-१५ दिन में ऐक बार करना चाहिये। यदि पाखाना फिर भी नित्य अपने आप न हो तो पेट पर मिट्टी की पट्टी ३० मिनट के लिये बांघ दें, रात को पेट की लपेट देना चाहिये। कई दिनों तक लगातार देना चाहिये।
- ४ यदि दस्त पतले आते हों तो पपीता दूध बन्द कर दें, मीठा मट्टा देना चाहिये। मोजन की मात्रा कम कर दें। पेट पर मिट्टी, पेंट की लपेट देने से दस्त कम हो जायेंगे।
- ५— सर्दी जुकाम के समय दूध न दिया जाय। पानी में शहद मिला कर देना चाहिये। दवा न दें वरना कफ सूख जायेगा और फिर खांसी हो जायगी।
- ६—जबर आने पर भी दवा का प्रयोग न करें केवल पतला दूघ दिया जाय। तुलसी की पत्ती की चाय, किसमिस या मुनक्का डाल कर पिलाना चाहिये। जबर यदि तेज हो जाय तो सिर पर गीली पानी या मिट्टी की पट्टी रखनी चाहिये। बन्द जगह में ठंडे पानी में तौलिया मिगोकर सारे शरीर का स्पंजं देना चाहिये। भूल कर भी ज्वर उतारने के लिये इंन्जे-

क्शन न दिलावें। इसका बड़ा मयंकर परिणाम निकलता है। अनेकों बच्चों के पैर बेकार हो जाते हैं जिसे पोलियो कहते हैं। इन्जेक्सन से ज्वर तो उतर जायगा परन्तु यदि पोलियो हो गया तो बालक का जीवन ही बेकार हो जायगा। यदि ऐसी भूल कभी हो भी जाय तो तुरन्त किसी प्राकृतिक चिकित्सालय में जाकर उपचार करें।

७ — छोटे बच्चों को चेचक की बीमारी कभी-कभी हो जाती है। इसे माता या देवी कहना बहुत बड़ी भूल है। रक्त में जब जहर मिल जाता है जहर के कारण रक्त दूषित और गरम हो जाता है। जब वही रक्त पसीना बन कर रोम कृपों से निकल्ता है उस समय गरमी से शरीर में छाले पड़ जाते हैं। छोटे-छोटे दाने जब निकलते हैं तो उन्हें छोटी माता कहते हैं और जब वही दाने पक जाते हैं तब बड़ी माता कहते हैं। हजारों वर्षों से यह गलत मान्यता के कारण जाने कितने बच्चे मर गये या उनका शरीर खराब हो गया किसी किसी की आँख ही चली जाती है। मैं आपको विश्वासपूर्वक कह रहा हूं कि आप इसका तुरन्त प्राकृतिक उपचार करें बहुत जल्दी लाम होगा। शरीर बद-सूरत होने से बच जायगा।

# प्राकृतिक उपचार कम

- १—गरम पानी में नीम की पत्ती डालकर एनिमा देना चाहिए।
- २—चादर की लपेट १ घंटे के लिए दें।
- ३—केवल नींबू पानी शहद पर तीन दिन रक्षें या खूब पतला दूघ, खीरा, मौसमी, सन्तरे का रस दिया जाय।
- ४--गरम ठंडा स्नान भी कराया जा सकता है।
- ५--- ५-७ दिन तक बराबर क्रम को चलाँते रहें।
- नोटः—विशेष जानकारी के लिए 'ज्वर का सुलभ उपचार' 'प्राकृतिक चिकि-त्सा विज्ञान' पुस्तक पढ़िये ।
- चच्चे के अच्छे संस्कार बनें इसलिए आध्यात्मिक पुस्तकों का अध्ययन करैं तथा जब बालक बैठने लग जाय तो उसे भी अपने पास बैठायें उसी

के सामने भजन, पूजन, सत्संग करना चाहिये। मां के सभी आचरणों का प्रभाव बच्चे के शारीरिक और मानसिक स्तर पर पड़ता है। श्री मदालसा देवी ने अपने दस बच्चों को गर्भावस्था से ही सुसंस्कृत किया था। प्रारम्भ में मां जैसा चाहे वैसा बच्चे को बना सकती है।

# स्वस्थ अवस्था में क्या खायें ?

धनी, गरीब, मजदूर, किसान, शिक्षक, विद्यार्थी तथा आफिस के बाबू हर प्रकार के स्वस्थ व्यक्तियों का घ्यान रखते हुये यह आहार तथा नाक्ते की तालिका दी जा रही है।

स्वस्थ रहने के लिये क्या खायें ? जानने के पूर्व आहार सम्बन्धी कुछ अन्य वातों का घ्यान रखना जरूरी है।

- १-भूख लगें तभी खायें।
- २-अधिक न खायें।
- ३-चवाकर खायें।
- ४-मोजन के साथ पानी न पियें एक घंटा पूर्व या एक घन्टे बाद पियें।
- ५—घी, तेल की तली हुई पूड़ी, पराठा आदि गरिष्ठ अथवा अधिक नमक-मिर्च मसालें तथा सफेद चीनी का प्रयोग न करें।
- ५— नाय, काफी, बिस्कुट, मिठाइयाँ, डबल रोटी एवं डिब्बे वन्द समी
  प्रकार के खाद्य पदार्थों से परहेज करें। उसके बदले ताजे फल,
  सूखे मेवे आदि का ही प्रयोग करेंं।

#### प्रातः सोकर उठते ही:--

मुँह घोकर उषापान (बासी पानी या ताजा पानी इच्छानुसार) आघा नींबू का रस भी डाल सकते हैं।

#### स्वस्थ व्यक्ति का दैनिक कार्यक्रम

#### प्रातः जलपान-

(भूख, आयु, शरीर की प्रकृति, आवश्यकता एवं सामर्थ्य सुविधा को देखते हुए सुबह का नाश्ता निम्नलिखित में से कोई एक या दो प्रकार का लेवें।)



- (१) नींबू, शहद,पानी की शिकंजवी (आधा या एक नींबू, २ चम्मच शहद, एक डेढ पाव पानी मिलाकर लें।)
  - (२) गुड़ २ से ५ तोला, शरबत के रूप में नींबू डालकर।
  - (३) ऋतु के अनुसार कोई फल या फल रस।
- (४) मिगोई हुई किशमिश २ तोला, मुनक्का दो तोला, अंजीर २ नग, खजूर ५ से १० दाने चबाकर खायें इसका पानी भी पी लें या इसको मसल कर शरबत बना लें। (५) कच्चा नारियल या डाव। (६) प्राकृतिक चाय, तुलसी की चाय, या चोकर की चाय। (७) दही या महा अथवा छाछ (लस्सी)। (६) धारोष्ण दूघ। (९) अंकुरित चना, मूंग, मटर, गेहूँ, मोट ५ से १० तोले।

सुवह का नाश्ता बौद्धिक कार्य वालों को १-२ नम्बर वाला ही ठीक है। **दोपहर का भोजन:**—

ू(१) चोकर समेत आटे की रोटी । (२) हरी एवं पत्तीदार सिंबजर्या। (३) अनक्टट चावल माँड सिंहत पकाया गया। (४) साबित मिगोई

हुई छिलके सहित दालें (४) ऋतु के अनुसार कच्ची सब्जियों और फल या सलाद। (६) दही, मठा, लस्सी। (७) रायता। (६) कमी-कभी आटे में गुड़ या खाँड़ मिलाकर मीठी रोटी, मीठा चावल खाते समय या पकाते समय आटे में थोड़ा घी साने या घी चावल में थोड़ा ऊपर से डालकर लें घी १ से २ तोला प्रतिदिन में इससे ज्यादा नहीं। (९) कभी-कभी कढ़ी। (१०) शुद्ध देशी घी, नारियल, मूँगफली, बादाम, सरसों या तिल्ली का तेल ही प्रयोग



करें वनस्पित घी (डालडा) न प्रयोग करें। (११) थाली में बहुत प्रकार न परोसे एक बार के भोजन में एक-दो या ३ प्रकार का ही खाना खायें। मोजन का प्रकार बढ़ाने से अधिक खाया जाता है तथा मेदे को मोजन पचाने में अधिक शक्ति लगानी पड़ती है जिससे पूरी उम्र तक मेदा या पाचन प्रणाली साथ देने से इन्कार कर देती है और ख़ुढ़ापा का आगमन जल्दी होता है। "जीवेम् शरदम् शतः" की कल्पना तभी पूरी होगी जब भोजन के प्रकार कम हों। शादी-जिवाह एवं दावतों में बहुत प्रकार के व्यन्जन बनते हैं वह स्वास्थ्य को खराब करते हैं और फिर वे तले भूने एवं मिर्च मसालों से मरपूर होते हैं। ऐसे मौकों पर थोड़ा पेट में अवकाश रजकर खायें तथा दूसरे दिन उपवास कर लें। कभी-कभी खा लेने में कोई विशेष हानि नहीं होती यदि उपरोक्त सावधानियां रखें।

#### शाम का भोजन :-

(१) शाम का भोजन हल्का लिया जाना चाहिये। बहुत परिश्रम करने

वाले दोपहर के मोजन वाले पदार्थों में से रोटी, दाल, सब्जियां ले सकते हैं। वौद्धिक कार्य या बैठे २ कार्य करने वालों को केवल दूध तथा सुखे मेवे लेना चाहिये।



- (२) दलिया तथा हरी सब्जियां।
- (३) दूध तथा मौसम के फल ये भी चल सकता है।

#### आज ही प्रण करें :--

- १. गरम मसाले हींग लहसुन मिर्चा और सड़ाई हुई खटाइयां तथा चिकनाई व चीनी से बनी मिठाइयां व भोजन अत्यन्त कम खाऊँगा। नींबू खूब खाऊँगा।
- २. रोग आते ही भोजन त्याग दूँगा और केवल रसदार फल ूखाऊँगा।

| श्लेत      |
|------------|
| לים<br>מלי |
| डा०        |
| प्व.       |
| बेगर       |
| -3To       |

|                         | भोजन                                                                                             | 18                                                                                                      | Tich Hard                                       | =                          | गलत              | म्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | दशानि                |                       | 10               | N            | ohu                 |                         |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|------------------|--------------|---------------------|-------------------------|
|                         | लाद्य पदार्थ                                                                                     | 'নূ                                                                                                     | प्रोटीन                                         | राम्रह्                    | ਸ਼ਿਜਨ।<br>(फ਼ੰਡ) | ior<br>hoc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | दही<br>मट्ठा      | उबली<br>माजी         | पत्ती<br>भाजी         | खर्दे<br>फुल     | मी ठे<br>फल  | मीठे<br>खद्टे<br>फल | <u>धरबंया</u><br>धरबंया |
| o o u u e u x x x v o o | प्रोटीन<br>स्वेतसार<br>स्य<br>द्धी मृद्ठा<br>खट्टे मीठे फल<br>खट्टे फल<br>मीठे फल<br>तरब्ज खरब्ज | ान<br>वि<br>(<br>१<br>१<br>१<br>१<br>१<br>१<br>१<br>१<br>१<br>१<br>१<br>१<br>१<br>१<br>१<br>१<br>१<br>१ | ল ভাষা ভাষা ভাষা ভাষা                           | ल में भ मो मो मो मा ल ल मो | ला में वलवलवा म  | स गुभम स ल ल यो गु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | भ ग्रमम सललल ग्रम | ल गुंभ स अ अ भ ल ल ल | ल मुंभी सभी भी लालाला | भ गुंभ ललममलगुंभ | अमलअसमम्जलसम | मममलाचमलाभू         | युल समस्यायायायाय       |
|                         |                                                                                                  |                                                                                                         | Mayded salaman maded lacabet of the code tools. | প্র                        | == उत्तम         | THE RESIDENCE OF THE PROPERTY | Н°                | म० == मध्यम          | 표                     | 16               | कनिहठ        | म                   | : निकृष्ठ               |

# चार सम्बन्धी स्पष्टीकरण

यहाँ उबसी माजी से मतलब कन्द, मूल रहित माजियों से है। चार्ट को देखने के लिये—बायीं तरफ के किसी पदार्थ को ध्यान में रखकर सीघे बाण की दिशा में आगे चलकर जाइये तो आपको अयोग्य मेल स्पष्ट दीख जायेगा।

कर सकते हैं। जिनका पाचन अच्छा है वे 'कतिष्ट' संयोग भी हजम कर सकते हैं। किन्तु निकुष्ट संयोग तो सेवन करना चाहिये। जिनका पाचन सामान्य रूप से ठीक है वे 'मध्यम' सयोग वाले पदार्थों का सेवन सभी को त्याज्य है। चार के पहले जो आहार कम दिया है। उसमें पदार्थों की मात्रा नहीं दी गयी है। मात्रा जिनका पाचन एकदम दुर्बल है उन्हें बाट में दर्शाये अनुसार केवल 'उत्तम' संयोग वाले पदार्थों का निश्चित करते समय निम्न बातों को ध्यान में रखना होगा

१--भूख की तीव्रता।

२ — पाचन शक्ति।

३ — शरीरश्रम-बौद्धिक श्रम का प्रमाण।

४---बाद्य पदार्थ को लगने वाला पाचन का समय।

५--आराम की मुंजाइश।

६ — शरीर की लम्बाई-चौड़ाई और मार ७—वातावरण और जलवायु का घ्यान। इतनी बातों को ध्यान में रखे तो मोजन मात्रा निश्चित करना कैठिन मेहीं होशी।

# बृद्धावस्था और स्वास्थ्य

मानव जीवन में सबसे दुःखदायी बृद्धावस्था होती है। इसे कोई नहीं चाहता फिर भी आती है। बृद्धावस्था में शारीरिक कष्ट के साथ अन्य कई प्रकार के कष्ट रहते हैं। मैं बृद्ध हो गया हूँ। यह प्रभाव मानव के लिये अत्यन्त दुःखदायी होता है। अब शरीर कमजोर हो गया है इसलिये कोई काम तो करने लायक नहीं है। परन्तु शरीर की ताकत के लिये घी, दूध तथा कुछ ऐसी वस्तुओं का खाना आवश्यक समझा जातम् है जो शरीर को ताकत दे सके। इस प्रकार के विचारों की घारणा अनेक बृद्धों की रहती है। परन्तु यह घारणा ही मनुष्य को और अधिक कमजोर बनाती है। क्योंकि श्रम रहित जीवन में गरिष्ट मोजन पचाने की शक्ति नहीं रहती। खाद्य पदार्थ जित्चे अधिक सुपाच्य होते हैं, उनके पचाने में कम शक्ति खर्च होती है। शक्ति अधिक ताकत वर वस्तुओं के खाने से नहीं आती है बल्कि गरिष्ट और देर से पचने वाली वस्तुओं के पचाने में अधिक शक्ति खर्च होती है। इसलिये बृद्धावस्था का खाद्य अत्यन्त सहज सुपाच्य होता चाहिये।

बृद्धावस्था में पाचक यन्त्रों के कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है। अांतों की परिशोपण क्षमता अत्यन्त कम हो जाती है। इसिलये, बृद्धावस्था के भोजन में, हाथकुटा चावल, विना मांड निकाले प्रयोग करना परमावस्यक है। चोकर समेत आटे की रोटी, ताजे फल, सज्जी, तरल गुड़,ख जूर, दही, मट्ठा लेना उवित है। अनाज की मात्रा सदा कम ही रखना चाहिये। दाल एकदम बन्द कर देना चाहिये। प्रोटीन की पूर्ति के लिये सोयादीन की रोटी, दही का प्रयोग करना अत्यन्त लामकारी है। बृद्धावस्था में शकरा खाद्य जो सहज में पच सके लेना चाहिये। खूब पका केला, पपीता, किसमिस, नारियल थोड़ी मूँगफली, शहद, उवला आलू, सलाद लेना उत्तम है। चीनी, चीनी की बनी मिठाई, खटाई, चाय, बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, बिस्कुट, डबल रोटी आदि का

परित्याग सदा के लिये कर देना चाहिये। दूघ की जगह, दही, छेना, मट्टा लेना चाहिये।

बृद्धावस्था में पानी बराबर पीते रहना चाहिये। पानी, पीने से किडनी साफ रहती है शरीर का विकार पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाता है। कई बृद्ध बार-बार पेशाब करने के डर से पानी नहीं पीते हैं। जिन्हें कई बार पेशाब जाना पड़े उन्हें पतला मट्ठा लेना चाहिये। मट्ठा किडनी की कार्य क्षमता को बढ़ाता है। दही आँतों का मल विसर्जन करने की शक्ति देता है।

इस बात का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है कि बिना भूख के कभी न खायें। जब भी भोजन करे थोड़ा कम भोजन करें अधिक खाना, बिना भूख के खाना, रोग को निमन्त्रण देना है।

बाहरी दृष्टि से जब आप यह स्वीकार करते हैं कि अब हाथ पैर शिथिल हो गये हैं अब उतना काम नहीं हो सकता है जितना युवावस्था में कर सकते थे। इसी प्रकार आपको यह भी समझना चाहिये कि जैसे वाहर की इन्द्रियों कमजोर हो गई है उसी प्रकार अन्दर के पाचक यन्त्र भी तो कमजोर हो गये हैं। सच पूछा जाय तो बाहर की इन्द्रियों तभी कमजोर होती हैं जब अन्दर के पाचक यन्त्र कमजोर होते हैं। वाहर की इन्द्रियों का कार्य तो बन्द हो जाता है परन्तु अन्दर की इन्द्रियों का कार्य गरिष्ठ भोजन करके और अधिक बढ़ा दिया जाता है। जिससे तांकत आने के बजाय कमजोरी बढ़ती जाती है।

# बृद्धावस्था और रोग

बृद्धावस्था में रोग का होना अभिशाप है। कितना धन हो, वस्तुयें हो, परिवार हो, सुख सम्पत्ति हो, सब व्यर्थ हैं यदि शरीर रोगी है। कई रोग तो ऐसे इोते हैं जो अत्यन्त दु:खदायी होते हैं। लकवा, गठिया, दमा, मोटापा, आंतों और किडनी का खराब होना। ऐसे रोगों से दुखी होकर मृत्यु का

आवाहन करते हैं फिर भी मृत्यु आती नहीं है। परिवार के छोग भी सेवा करते करते थक जाते हैं। घनी छोगों के यहाँ तो दो-चार नौकर पैसे के छाछच से सेवा कर भी देते हैं। परन्तु गरीव घर में तो बुड्ढा बिना मौत के ही मरता रहता है। छोटे बच्चों की सेवा तो माता-पिता ममता के कारण करते भी हैं परन्तु बुड्ढे की सेवा कीन करे। पैसे की कभी से अच्छी दवा नहीं दे सकता डाक्टर को नहीं दिखा सकता है। होम्योपैथी की पुड़ियाँ खाकर जीवन व्यतीत करना पड़ता है। मुफ्त के दवाखानों की दवाइयाँ फायदा नहीं करती। पैसा है नहीं फिर क्या हो ऐसे बृद्धों के जीवन का। ऐसे बृद्ध यदि समय से पहिले ही अपने मोजन का सुधार कर लें और साघारण प्राकृतिक चिकित्सा से शरीर सफाई करने की विधियों का ज्ञान प्राप्त कर लें तो उन्हें दवा, डाक्टर की आवश्यकता ही नहीं रहेंगी। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि आयु बढ़ने के साथ-साथ आन्तरिक शक्ति मी बढ़ेगी। बृद्धांवस्था का दु:ख नहीं होगा। जीवन बड़े आराम से व्यतीत हो जायगा।

# बृद्धावस्था में क्या खायें ?

- १—प्रातः ७ बजे-नींबू, शहद, पानी या कोई एक प्रकार का २०० ग्राम फल, या २५० ग्राम फल का रस, लेना चाहिये। दूघ चीनी की मिठाई, अनाज की कोई वस्तु न खायें।
- २—१२ बजे, रोटी १०० ग्राम, दिलया, चावल, १०० ग्राम, भाजी १०० ग्राम, सब्जी १०० ग्राम, छाछ पतला १०० ग्राम।
- ३-४ बजे कोई एक फल या फल का रस लें।
- ४-- ७ बजे दिलया, खिचड़ो, फल, सब्जी २४ मिनट बाद २४० ग्राम दूध-शहद डाल कर लें।
- नोटः ऊपर बताये गये कम के अनुसार वस्तुओं में अपनी शक्ति और सुविधा के अनुसार परिवर्तन कर सकते हैं।

एकादशी, पूर्णिमा, क्षमावस्या का उपवास रक्खें। वर्ष में दो बार नौ रात्रि में शरीर शुद्धी करें।

#### बृद्धावस्था की दिनचर्याः --

- १--प्रातःकाल ५ बजे शैय्या त्याग देनी चाहिये। मगवान का नाम लें।
- २—मुँह में पानी मर कर कुल्ला करें, आंखों को छीटें देकर अच्छी तरह घो डालें। इच्छानुसार नींबू डाल कर पानी पियें।
- ३---शान्त वैठकर ईश्वर प्रार्थना करें।
- ४--शीच जाय, मिट्टी से दाँतों को साफ करें।
- -५- ३० मिनट योगासन करें, बाद में स्नान करें।
  - ६---भगवान की पूजा, प्राणायाम, गीता रामायण का पाठ एक घन्टा करें।
  - ७ ७ बजे जलपान ।
  - = द से ११ तक अन्य व्यावहारिक कार्य करें।
  - ९--१२ से ३ तक भोजन विश्राम।
- १०—३ से ६ तक अन्य आवश्यक कार्य ४ वजे कोई फल लें।
- ११--७ बजे संध्या उपासना ३० मिनट।
- १२-- =।। से १० तक सत्संग कथा कीर्तन ।
- १३--पूर्ण विश्राम करें।

#### कब क्या खायें ?

१--रोग की अवस्था में किसी प्रकार का अन्न व तेल घी से तले खाद्य पदार्थ

नहीं खाना चाहिये फलाहार-रसाहार पर रहना चाहिये। उपवास करने से रोग शीझ भाग जाता है। उपवास पीछे बताई विधि से करें। ठीक हो जाने पर पहले रसाहार, फिर फलाहार, एवं घीरे-घीरे अन्न पर आना चाहिये। एक दम अन्न खा लेने पर रोग दुवारा लीट आता है जिससे बहुत बड़ी हानि होती है।

- २ नित्य तेल घी की तली वस्तुयें नहीं खानी चाहिये कमी-कमी जब भी खायें भूख से कम खायें तथा उसके बाद एक समय का मोजन बन्द रक्खे।
- ३ भोजन में अधिक मिर्च मसाला नहीं होना च्याहिये। जहाँ तक बन सके प्राकृतिक भोजन ही करें।
- ४ सायंकाल का मोजन सूर्यास्त के पूर्व ही कर लें तथा इसके बाद कुछ न खायें तो उत्तम है।
- भ -- बाहर सफर में मौसमी फल खाकर रह जायें, स्टेशन की गरिष्ठ वस्तुओं से बचें। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तथा पैसों की बचत होगी।
- ६—जो लोग शरीरिक परिश्रम कम करते हैं उन्हें घी, तेल एवं इनसे तले खाद्य पदार्थ एवं दाल कम खानी चाहिये। इनके खाने से चर्बी बढ़ती है।
- ७—डिब्बों में बन्द खाद्य पदार्थी का सेवन न करें। दूर से आने के कारण उनकी जीवनी शक्ति समाप्त हो जाती है। अपने निकटवर्ती ताजे फल सब्जियों का ही प्रयोग करें।
- द्सरों को देखकर कोई कार्य फौरन न करें पहले उसे समझें कि हमारे अनुकुल है या नहीं यदि है तो अवश्य करें।

#### मोजन में मसाले का प्रयोग

मसाले का प्रयोग कब से प्रारम्म हुआ है, यह लिखना कठिन है। परन्तु मसालों की प्रथा घर-घर चलती है। महात्मा गौंधी ने कहा था किन्मेरा ४० वर्ष का अनुभव है, कि सभी प्रकार के मसाले स्वास्थ्य को हानि पहुँचाते हैं। मनुष्य को छोड़कर संसार का कोई प्राणी मसाले का प्रयोग नहीं करता है। इससे यह बात सिद्ध होती है कि मसाला केवल स्वाद के लिये है। वह अपना खाद्य पदार्थ नहीं है। इस लिये मसालों का प्रयोग न किया जाय यदि किया जाय तो बहुत कम किया जाय।

सभी प्रकार के मसाले उत्ते जक होते हैं। पाक स्थली को विगाड़ देते हैं जिसके कारण पाचक रस निकलना कम हो जाता है। आंतों में, पेट में जलन उत्पन्न करते हैं। अधिक मसालों के प्रयोग से आंतों में गर्मी उत्पन्न हो जाती है। आंतों की गर्मी से कब्ज हो जाता है कब्ज से अनेकों रोगों की उत्पत्ति होती है। बवासीर, अजीणं, आंव, पेचिस मसालों के प्रयोग के कारण होती है।

मसाले न तो बटलोई में पकते हैं न अमाश्य में। किसी मसाले को अलग पकावें तो आप देखेंगे कि उसका रस पानी में आयेगा परन्तु मसाला ज्यों का त्यों रहेगा। मसालों का जो रस है वह रक्त को ले जाने वाली नाड़ियों में पहुँच कर रक्त को रोकता है जिससे ब्लडप्रेसर और हार्ट की बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं। अधिक गर्म मसाला खाने से मसालों का रस पेशाब के रास्ते जब निकलता है, तो पेशाब में जलन उत्पन्न करता है। धीरे-धीरे किडनी को ही खराब कर देता है। मसाले बीर्य को पतला करके स्वप्नदोष लाते हैं महिलाओं को प्रदर रोग होने का कारण मी मसाले का प्रयोग है।

विभिन्न प्रकार के गर्म मसाले बच्चों के शरीर को बहुत वड़ी हानि पहुँचाते हैं। बच्चों के लिवर खराब होने काँ कारण गर्म मसाले हैं। शरीर के अन्दर जब गर्मी बढ़ जाती है तभी अनेकों रोगों की उत्पत्ति होती है।

प्रत्येक परिवार में मसाला न खाने के सम्बन्ध में गभीर समस्या है। इसका समाधान सहज नहीं है। फिर भी मैंने इसका एक सहज समाधान निकाला है। जो लोग मसाले खाने के आदी हैं, उन्हें प्रवलित प्रया के अनुसार मसाला खाना तो बन्द करना चाहिये। उसके स्थान पर प्राक्त-तिक तरीके से मसाले का प्रयोग करना चाहिये। लाल या काली मिर्च की जगह हरी मिर्च का प्रयोग करना अच्छा है। हल्दी का प्रयोग करना स्वास्थ्य के लिये लाभकारी है, परन्तु हल्दी, तेल और घी में न भूनी जाय। इसे खौलते पानी में पकाना चाहिये। इलायची, लौंग का प्रयोग सब्जी, दाल के पक जाने पर करें. क्योंकि इनके पकाने की आवश्यकता नहीं है। सूखी धनियां, सौंफ आदि जब यह ताजी मिले तो प्रयोग करें, इन्हें भी पकावें नहीं। हरी घनियाँ की पत्ती, पुदीना आदि का प्रयोग करना उत्तम है। छौंक देने की प्रया का सर्वथा त्याग करना आवश्यक है। घी, तेल में मसाले को पकाना अत्यन्त हानिकर है।

सूथी खटाई का प्रयोग करना मी हानिकर है। कागजी नींबू इमली, कच्चा आम, टमाटर तथा इसी प्रकार के खट्टे पदार्थों का प्रयोग किया जा सकता है।

मसालों को पीसकर महीनों रखने की जो प्रथा है वह अत्यन्त हानिकर है। मसालों को नित्य सिल पर पीसकर प्रयोग करें, पीसकर रखने से जो शक्ति होती है वह कम हो जाती है।

#### विशेष चेतावनी:-

आजकल लाद्य पदार्थीं को सुस्वाद, सुगन्धित एवं रंगदार बनाने के लिये वाजार के सड़े-गले-मजीन से पिसे मसालों का प्रयोग बहुत जोरों से हो रहा है। जो कि मनुष्य के स्वास्थ्य के लिये जहर का काम कर रहे हैं।

प्राचीन काल में मसालों का प्रयोग मोजन बनाते समय सावित सिल बट्टे पर पीसकर तथा विना घी, तेल में भूने प्रयोग किया जाता था। पर आज के वर्तमान समय में आलस्य के वशीभूत शायद ही कोई घर में मसाला णीस कर प्रयोग करता हो। आजकल तो बढ़िया पैंकिंग तुरन्त तैयार वस्तु मिल जाय उसी को अधिक महत्व देते हैं। यही कारण है कि आज खाद्य पदार्थों से जो असली तत्व मिलना चाहिये नहीं मिल पाता बल्कि मिट्टी खरीदते हैं। अपने पैसों को व्यर्थ में फिर दवा और डाक्टरों में लटाते हैं, यह आजकल के समाज की दशा है। जिस कारखाने में यह मसाले पीसे तथा लिफाफों में बन्द किये जाते हैं, वहाँ पैसा पैदा करने की लालच में उनकी शुद्धता का बिल्कुल ही घ्यान नहीं दिया जाता । मसाला सस्ता भी पड़ और लाम भी अधिक हो इसके लिये प्रथम तो मसाला बनाने वाले बाजार से सड़े गले-घूने सस्ते से सस्ते मसाले खरीदते हैं और फिर उनको बिना सफाई किये वैसे ही पिसा डालते हैं । पिस जाने में उनमें जो खराबी थी वह छिप जाती है । जैसे बाजार से सस्ते सड़े घूने गेहूँ लायों और चक्की पर उसे पीसवा डालें और फिर उस आटे को देखें तो क्या जो पहले सड़ा-घूना गेहूँ दिखाई दे रहा था वह गन्दगी आटे में दिखाई देगी । कभी नहीं दिखाई देगी क्योंकि वह सब गन्दगी पिसकर एक रूप हो गई है । इसी प्रकार मसाले पिस जाने पर उनमें असली खराबी क्या थी ? पिसकर एक रूप हो जाने से वह खराबी नहीं दिखाई देती, पर वह मसाले खाद्य पदार्थों में मिलकर उन खाद्य वस्तुओं के पोषक तत्वो को भी समाप्त कर देते हैं तथा इस प्रकार के मिश्चित खाद्य पेट में जाकर उत्ते जना पैदा करते हैं तथा अनेक रोगों को जन्म देते हैं ।

दूसरा उन मसालों को पीसते समय उस मसाले के रंग की दूसरी सस्ती वस्तु पीसकर उसमें मिला देते हैं जिससे उस मसाले का असली तत्व समाप्त हो जाता है तथा वह मसाला मानव के स्वास्थ्य के लिये जहर का काम करता है। जैसे हल्दी में कोई सफेद वस्तु मिलाकर पीला रंग डाल देने से पीसी हुई हल्दी में क्या मिला है नहीं मालूम देता। इसी प्रकार धनियां, सौंफ, जीरा, गरम मसाला आदि में मी. मिलावट कर देते हैं। इसका एक प्रमाण और देकर आपको समझाता हूँ जब कभी आप बाजार जायें तो १ किलो पींसी हल्दी का पैंकेट खरीद कर लायों और १ किलो साबित बढ़िया हल्दी लायों तथा उसको अपने घर में चक्की में पीसायों फिर दोनों हल्दी का प्रयोग अलग-अलग खाद्य पदार्थों में मिश्रण करके खाकर देखें तो स्वयं आपको दोनों खाद्य पदार्थों के स्वाद में काफी अन्तर दिखाई देगा। इस प्रकार आप बाजार के पिसे मसालों के प्रयोग से क्या हानि होती है स्वयं समझ जायेगें।

बाजार के पिसे मसाले, साबित मसालों से सस्ते पड़ते हैं क्या आपने

यह कभी सोचा है ? कि वही वस्तु पिस जाने पर पैकिंग हो जाने पर सस्ती क्यों पड़ती है ? इसका मात्र कारण है कि सड़ी-गली साबित वस्तुर्ये पीसी जाती हैं और उसमें उससे सस्ती अन्य वस्तुर्ये मिलाई जाती हैं। तभी वह मसाले सस्ते पड़ते हैं। पर आज समाज सब कुछ जानते हुये भी उन्हीं को महत्व देता है।

काली मिर्च और लौंग को पानी में फुलाकर उसकी शक्ति पानी में निकालकर, सुखा देते हैं। इससे काली मिर्च का दाना छोटा और लौंग पतली पड़ जाती है तथा उनकी वास्तविक शक्ति निकल जाती है।

अव बताइये क्या इन वाजारू पिसे मसालों के खाने से न्वास्थ्य मिल सकता है ? हमारा विश्वास है कि आज रोग और रोगियों की संख्या बढ़ने का एक कारण ये सामने है।

अन्त में हम आपको यह शुम सम्मित्त देते हैं कि जहाँ तक सम्भव हो-भोजन में मसाला का प्रयोग न करें। लाल मिर्च, सूखी घिनयाँ तथा गर्म मसाला तो छोड़ ही देना चाहिये। हल्दी, जीरा, हरी मिर्च का प्रयोग कर सकते हैं।

#### नमक

भोजन में नमक का प्रयोग स्वाद के लिये अत्यन्त आवश्यक माना गया है। सभी गरीब अभीर नमक का समान रूप से प्रयोग करते हैं। नमक शरीर के स्वास्थ्य के लिये कितना लाभकारी है यह कहना कठिन है। परन्तु नमक खाने से हानि तो प्रत्यक्ष दिखाई देती है। प्राकृतिक चिकित्सा में रोगी को नमक नहीं दिया जाता है, इससे १०० में ९९ को लाम होता है। केवल लो बलडप्रेंसर के रोगी को नमक देना अवश्यक माना जाता है। हाई बलड-प्रेंसर में नमक तो एकदम नहीं खाना चाहिये।

सर्व साधारण के लिये नमक का छोड़ना किंठन है। परन्तु जहां तक सम्मव हो नमक कम ही खाना चाहिये। यदि भोजन में फलों का प्रयोग अधिक किया जाय तो नमक स्वतः कम हो जाता है। रविवार को नमकैंन खाने से शरीर में जो नमक का अंश अधिक होता है वह कम हो जाता है। ब्रांत और उपवास के समय भी नमक न छेने से शरीर ठीक रहता है। खाद्य-पदार्थ में नमक न छेने से पहला लाभ होता है कि बिना भूख के आप कभी नहीं खा सकेंगे क्योंकि बिना भूख के खाने से मोजन में स्वाद नहीं आयेगा। जब जोर की भूख लगेगी तब बिना नमक के भी भोजन में स्वाद आयेगा। दूसरा लाभ यह होगा कि अधिक नहीं खा सकेंगे। भोजन की अधिकता तभी होती है जब भोजन में नमक और चीनी का स्वाद मिल जाता है। स्वाद के कारण हम अधिक खा जाते हैं। इसलिये नमक को कभी कभी छोड़ देना, भोजन को संतुलित करने का अच्छा तरीका है।

भगवान के द्वारा बनाये जिस पदार्थ में जितना नमक चाहिये उतना उसमें स्वतः रहता है। प्राकृतिक नमक ही स्वास्थ्य के लिये लाभकारी है, जो भोजन में पहले से ही मौजूद रहता है।

रोग की अवस्था में नमक छोड़ देना अत्यन्त लाभकारी सिद्ध हुआ है। एग्जिमा, श्वेत कुष्ट, गलित कुष्ट, गिठया, लकवा, खुजली, दाद, फोड़ा, फुन्सी, ज्वर, चेचक, गुर्दे की बीमारी, हृदय रोग, दमा, शोथ नेत्रों के रोग; ब्लड प्रेसर, रक्त विकार, विषमता आदि रोगों में नमक नहीं खाना चाहिये।

#### मादक द्रव्य

संसार में जितने प्रकार की मादक वस्तुओं का प्रयोग मनुष्य करता है वह सभी स्वास्थ्य और धन को हानि पहुँचाती हैं। कुछ का प्रमाव शीघ्र मालूम देता है. कुछ का बहुत देर में पता लगता है। मादक वस्तुओं के प्रयोग से जो हानि होती है, उसका पता भी नहीं चलता क्योंकि जब कोई बीमारी होती है तब किसी न किसी अन्य कारण को दोष दिया जाता है। किसी को खांसी होगी वह यह नहीं कहेगा कि मुझे बीड़ी तम्बाकू पीने खाने से खांसी हुई है, विल्क कोई न कोई अन्य कारण बतायेगा यहां तक कि खांसी दमा होने पर भी लोग बीड़ी सिगरेट तम्बाकू पीते रहते हैं।

काम करते-करते, जब शरीर में थकावट मालूम देती है उस थकावट

को दूर करने के लिये चाय, काफी, बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू तथा अन्य कोई वस्तु का सहारा लेते हैं। एक कप चाय काफी पी लेने से जो शक्ति मालूम देती है वह वास्तव में ऐक प्रकार का भ्रम है। मादक वस्तुओं में एक प्रकार का जहर होता है जो गर्म पानी या आग के साथ जलकर शरीर में एक प्रकार की शक्ति का प्रादुर्भाव करता है परन्तु इससे न शरीर को पोषण मिलता है न ताकत बल्कि झूठी शक्ति का सहारा लेने के कारण शरीर की शक्ति क्षीण होती जाती है।

चाय, काफी, कोको कोला आदि मादक वस्तुए जिस सम्यता के नाम पर चल रही हैं। यह मानव-समाज के लिये भयंकर अभिशाप है। शराब, अफीम, भंग, बीड़ी, सिगरेट आदि पीने वालों को तो समाज में प्रतिष्ठा नहीं मिलती है परन्तु चाय, काफी और कोको कोला आदि तो छोटे से लेकर बड़े तक सभी लोग अभी सम्यता के नाम से पीते हैं। बड़े बड़े योगी सन्त महात्मा भी इस चाय के प्रभाव से अपने को नहीं बचा सके हैं। छोटे लोग जब यह देखते हैं कि धनी, राजा, महाराजा, सन्त, महात्मा भी इसे पीते हैं तो फिर हम लोगों के पीने में क्या हजं है।

चाय, काफी और कोका कोला में कफीन नाम का विष होता है जो शरीर में उत्तोजना लाता है। इनमें किसी प्रकार का कोई स्वास्थ्य के लिये पोपक तत्व नहीं होता है बल्कि अपार हानि होती है। यदि इनके बदले में एक प्याला गर्म पानी और आधा नींबू डालकर पिया जाय तो अत्यन्त उपकार होगा। मैंने कई लोगों को रात्रि की ड्यूटी में गर्म पानी नींबू पीने की सलाह दी इससे उनका पैसा बचा और स्वास्थ्य भी।

जो लोग शीच जाने के पहले चाय पीते हैं, जिसे आज के समाज में बेड टी कहा जाता है। यह आदत अच्छे शिक्षक लोगों को पड़ गई है। यदि बह एक प्याला गर्म पानी और नींबू डाल कर पियें तो उनको अत्यन्त लाम होगा।

प्रात.काल एक कप चाय न मिले तो बहुत से लोगों को सिर दर्द होने लगता है। इसलिये वह मजबूरी से चाय पीने के आदी हो जाते हैं। उन्हें स्प्री यदि ५-७ दिन गर्म पानी नींबू और शहद पीने को दिया जाय तो यह आदत

आज से पांच सौ वर्ष पहले कोई चाय, काफी कोको कोला का नाम भी नहीं जानता था। यह सारी वस्तुऐं विदेशों से आकर मारतवर्ष में प्रचितित हुई हैं। भारतवर्ष की एक अपनी सुव्यवस्थित संस्कृति थी जो मानव समाज के लिये निरोग, सुखी, स्वाधीन और शान्त बनाये रखने में समर्थ थी। आज भारत के लोगों ने अपनी सस्कृति को छोड़कर दूसरे देशों की जो नकल की है उसका भयंकर परिणाम भोगना पड़ रहा है। दिन पर दिन लोगों का स्वास्थ्य गिरता जा रहा है। गरीबी, बेकारी बढ़ती जा रही है।

गरीब लोग यह कहते हैं कि कपड़ा बहुत महंगा है। तेल, चावल, आटा बहुत महंगा है। परन्तु इतनी महँगाई और गरीबी का जीवन व्यतीत करने वाले लोग बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, चाय आदि पीते हैं। बिहार के अकाल में जहाँ पर लोगों को खाने के लिये अनाज नहीं था वहां लोग बीड़ी सिगरेट चाय पीते थे। आज भी यदि निरीक्षण किया जाय तो गरीबों की गरीबी का एक कारण यह मादक वस्तुयें हैं।

#### तम्बाक्

तम्बाकू एक प्रकार का विष है। तम्बाकू के अन्दर जो नोकोटिन जहर होता है, उसकी एक बूँद से चूहा मर सकता है यदि तम्बाकू के जहर की तीन बूँद मनुष्य को दे दी जाय तो उसकी तत्काल मृत्यु हो जायगी। तम्बाकू का प्रयोग पहले अमेरिका में होता था। धीरे-धीरे सब जगह फैल गया है। बड़े-बड़े कारखाने और फैक्ट्री चालू की गई हैं। यह सब मानव समाज के लिये अत्यन्त हानिकर हैं। स्वास्थ्य के साथ अपार घन की हानि होती हैं। तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट पीने वालों को इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि बच्चों के सामने न पियें। अथवा जिसे उसका धुआँ बुरा लगता हो वहां न पियें। ट्रेन, बस आदि में ऐसी जगह पियें जिससे उनके धुयें से किसी को परेशानी न हो।

तम्बाकूका घुआँ जब अन्दर जाता है उसका असर फोफड़े पर पड़ता है। जिस भाग से फेफड़े में आक्सीजन जाता है, उसी रास्ते से घुआं जाकर फेकढ़े को खराब करता है। जिसके कारण, मदाग्नि, अजीर्ण, दुर्बलता, कैन्सर, हार्टट्रवुल, लकवा आदि अनेकों रोगों की उत्पत्ति होती है। तम्वाकू में जो नीकोटीन जहर होता है वह जब रक्त में मिल जाता है तो ज्वर, चेचक, टाइफाइड, टी॰ बी॰ आदि रोगों की उत्पत्ति होती है। आप कहेंगे कि ऐसे लोगों को भी ज्वर आदि रोग होते हैं जो तम्बाकू नहीं पीते हैं इसीलिये मैंने ऊपर लिखा है कि बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू पीने वालों को बाहर अलग पीना चाहिये। जिससे उनके मुँह से निकला घुआं वायु के द्वारा किसी के अन्दर न नाये। आपने देखा होगा रेल, मोटर आदि में लोग बीड़ी सिगरेट पीते हैं उनके मुँह से निकला जूठा धुआँ हवा के द्वारा दूसरों के फोफड़ों में पहुँचता है। जो लोग तम्बाकू बीड़ी नहीं पीते हैं उनके लिये यह घुआँ अधिक हानि-कर होता है। सरदी क दिनों में जब कमरे, रेल के सभी दरवाज, खिड़की बन्द हो जाती है उस समय बीड़ी सिगरेट का घुआं भर जाता है जो दूसरों के लिये अत्यन्त हानिकारक होता है । अच्छे पढ़े-लिखे लोग भी इस बात का ध्यान नहीं करते हैं। कमी-कमी तो मना करने पर वह लोग नहीं मानते हैं। यद्यपि रेलवे नियम के आघार पर यदि किसी को आपत्ति हो तो नहीं पीना चाहिये फिर भी लोग नहीं सानते हैं। लोगों को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिये कि दूसरे को उनके घुओं से तकलीफ हो तो मना करने पर नहीं पीना चाहिए।

बीड़ी सिगरेट तम्बाकू पीने वाले एक दूसरों को मना तो नहीं करते हैं। परन्तु जब तक व्यक्ति के मुँह का निकला बुआँ दूसरे के फेफड़े में पहुँचता है, उस समय उस घुएँ के साथ अन्दर की गन्दगी भी रहती है। इसलिए एक दूसरे का निकला बुआं सदैव हानिकर ही है।

परिवार के लोग जब पास में बैठे हों, विशेष करके बच्चे, उस समय कोई व्यक्ति बीड़ी सिगरेट पियं तो परिवार के लोग मना तो नहीं करेंगे परन्तु उसका बहुत बुरा प्रमाव विशेष कर बच्चों पर पड़ता है। चाय, काफी, शराब से भी अधिक नुकसान करने वाली तम्बाकू है। इससे वायु मण्डल दूषित होता है दूसरों को हानि पहुँचती है। बीड़ी, सिगरेट और तम्बाकू पीना एक सामाजिक अपराध है।

अमेरिका के मुख्य वैज्ञानिकों ने कैन्सर की उत्पत्ति का प्रधान कारण धूम्रपान बताया है। वहाँ पर सिगरेट की डिब्बी पर लिखा रहता है कि 'यह जहर है इससे कैन्सर हो सकता है।' वहां एक कैन्सर निवारण सोसायटी बनी है जिसमें एक लाख व्यक्तियों ने सदस्य बनकर बीड़ी सिगरेट के छोड़ने का संकल्प लिया है उसमें एक हजार डाक्टर भी हैं।

भारतवर्ष जैसे गरीब देश में करोड़ों रुपये की बीड़ी सिगरेट नित्य बिकती है। धन के साथ स्वास्थ्य की हानि होती है फिर इसका कोई आन्दो-लनु नहीं चलाया जाता बल्कि चौराहों पर खूब प्रचार किया जाता है। भारत सरकार को इसके लिये कड़ा कदम उठाना चाहिये। बीड़ी, सिगरेट के कार-खाने के बढ़ने से यह बात सिद्ध होती है, कि देश के लोगों का स्वास्थ्य बरावर गिरता जा रहा है।

जो लोग बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू पीते हैं उससे उत्पादन भी कम होता है। बीड़ी, सिगरेट पीते समय काम बन्द हो जाता है। मजदूर लोग तो इसी बहाने बैठ कर बात करते हैं।

यह भयंकर मादक द्रव्य मानव समाज को पतन की ओर लिये जा रहा है। आज के बहुत से शिक्षक विद्यार्थियों के सामने बीड़ी सिगरेट पीते हैं इसका प्रमाव विद्यार्थियों के ऊपर भी पड़ता है।

बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू पीने का पारिवारिक आन्दोलन चलाना चाहिये। इसमें बच्चे और महिलायें अच्छा काम कर सकती हैं। बच्चे अपने पिता जी से कहें कि जब तक आप बीड़ी, सिगरेट नहीं छोड़ेगें हम खाना नहीं खायेंगे। महिलायें अपने पुरुषों के साथ सत्याग्रह करें। उनसे बोलना बन्द कर दें जब तक पारिवारिक आन्दोलन नहीं चलेगा, तब तक इस दुव्यंसन से छुट-

कारा पाना अत्यन्त कठिन है, सरकार तो धन के लालच से इसे बन्द करने में असमर्थ है।

शराब भी मानव समाज के लिये अभिशाप है कितने लोग अपनी कमाई का अधिकांश हिस्सा बरबाद करते हैं। इस सम्बन्ध में कुछ लिखना आवश्यक ही है क्योंकि इस सम्बन्ध में सबको अपनी २ जानकारी है। इतना जरूर कहना चाहता हूं कि भारत सरकार ने अपने स्वाधीनता संग्राम के वायदे को पूरा नहीं किया। पहले से अधिक शराब देश में बिकती है। परन्तु घन का लालच सरकार को शराब बन्द न करने के लिये मजबूर करता है। शराब के बन्द करने से सरकार सोचती है कि आमदनी कम हो जायगी यह उसकी भयंकर भूल है। यदि देश की आर्थिक स्थिति ठीक करना है और गरीबों को बनी बनाना है तो शराब को बन्द करना अत्यन्त आवश्यक है।

# लहसुन और प्याज

खाद्य पदार्थों में लहसुन और प्याज का भी स्थान है। जो लोग अन्य मादक वस्तुओं का प्रयोग करते हैं यदि उसे त्याग कर लहसुन, प्याज का प्रयोग करें तो अच्छा रहेगा। लहसुन प्याज हमारा खाद्य तो नहीं है परन्तु यदि कभी जरूरत ण्ड़े तो उसका प्रयोग किया जा सकता है। दैनिक प्रयोग करने से हानि होती है। क्योंकि लहसुन और प्याज में एक प्रकार की उत्तोजनात्मक शक्ति होती है जो वीर्य को पतला बनाती है। लहसुन, प्याज के खाने वालों के अन्दर विषय भोग की अधिक प्रवृत्ति होती है जिसके कारण शरीर निबंल हो जाता है। साधन भजन करने वालों को उसका प्रयोग कभी भी नहीं करना चाहिये।

इसके बहुत से लोगों ने गुण गाये हैं। इन गुणों के प्रभाव से भी बहुत से लोग खाने लगे हैं। मारतवर्ष जैसे घर्म प्रधान देश के लिये लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिये।

जो लोग ऐसा मानते हैं कि लहसुन और प्याज के खाने से स्वास्थ्य

ठीक रहता है, यह एक प्रकार का भ्रम है। यदि आप ऐसे लोगों के जीवन का अध्ययन करें जो लोग बराबर लहसुन प्याज खाते हैं, तो पता लगेगा कि ऐसे लोग अधिक रोगी पाये जाते हैं। क्योंिक लहसुन प्याज तमोगुणी मोजन है। इसमें वीर्य को उत्ते जित करने की क्षमता होती है। काम वासना तीब होती है। जिसकी वजह से मनुष्य निर्बल हो जाता है। कभी किसी समय औषिष के रूप में प्रयोग करना पड़े तब किया जा सकता है। परन्तु दैनिक खाद्य पदार्थों में प्रयोग करना उत्तम नहीं है।

# सदा स्वस्थ रहने

दवा डाक्टरों से छुटकारा पाने, प्राकृतिक चिकित्सा सीखने तथा स्वयं करने के लिये सरल भाषा में निम्नलिखित पृस्तकों पढ़िये।

# लेखक-श्री १०८ स्वामी साधनानन्द जी महाराज

- १. सुलम प्राकृतिक उपचार प्रारम्मिक एवं पुराने जटिल रोगों का प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा निवारण की सरल विधि तथा सभी रोगों के कारण, उपचार, लक्षण, आहार आदि के नियम पढ़कर आप स्वयं अपने रोग का निवारण कर सकते हैं।

  मूल्य ५) रु०
- २. प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान—सदा स्वस्थ रहने का क्या विज्ञान है? प्राकृतिक चिकित्सा व अन्य चिकित्सा पद्धितयों में क्या फर्क है? प्राकृतिक उपचारों की पहचान तथा उनके करने की सही प्रणाली का सचित्र वर्णन है।

  ६) रु०
- ३. भोजन द्वारा स्वास्थ्य यह पुस्तक आपके हाथ में है इसकी उपयोगिता स्वयं समझें।
- ४. उपवास दर्शन—उपवास रोग की जड़ काटने एवं शरीर की शुद्धी का अमोध शस्त्र हैं। उपवास क्यों ? कब, कैसे करना चाहिये ? उपवास का महत्व, धार्मिक ब्रतों के करने की सही विधि आदि नियमों का ज्ञानार्जन कराने वाली अनुपम पुस्तक। ३) इ०
- प्र. हम क्या खायें ? आप क्या खाते हैं ? तथा क्या खाना चाहिये, जिससे शरीर रोगी न हो । कब खायें ? कितना खायें, क्या खायें और कैसे खायें ? तथा पोषकतत्वों से युक्त प्राकृतिक भोजन बनाने की कला आदि का दिग्दर्शन किया है ।
  - ६. दुग्ध चिकित्सा—दूघ मानव के लिये अमृत है, पर इसका प्रयोग

करने की सही विधि तथा दूध, दही, मट्ठा कल्प द्वारा रोगों का निवारणकर कायाकल्प करने की वैज्ञानिक रीति सरल चार्ट अनुसार बताई गई है।

₹) ₹0

- ७. दाँतों का उपचार—दाँत शरीर के अमूल्य रत्न हैं, इनकी सुरक्षा कैसे हो ? इनमें होने वाले समस्त रोगों से छुटकारा दिलाने वाली अनोखी पुस्तक।
- द. ज्वर का मुलम उपचार ज्वर कब और क्यों आता है ? टाइ-फाइड, चेचक, साघारण ज्वर, मलेरिया आदि होने पर बिना दवा से प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा ठीक करने की सरल विधि समझाई गई है। १)५०
- ९. मोजन वनाने की कला मोजन बनाना भी एक कला है। कम खर्च में प्राकृतिक पौष्टिक मोजन बनाने की सुविधि ज्ञान कराने वाली
   अनुपम पुस्तक।
   १)५०
  - १०. नेत्रों का प्राकृतिक उपचार—नेत्रों की ज्योति कायम रखने तथा उनमें होने वाले रोगों से छुटकारा दिलाने तथा चश्मा छुड़ाने की अनुपम पुस्तक।
  - ११. कच्चा खाओ मौज उड़ाओ प्रत्येक वस्तु को कच्चा (बिना क्षाग में पकाये) कैसे खाया जाय? खाने से लाम तथा विभिन्न प्रकार की कच्ची खाद्य वस्तुओं का आपस में मेल कैसे करें? इस पुस्तक में पढ़िये।
  - . १२. मिट्टी की महिमा यथा नामो तथा गुणः। मिट्टी के प्रयोग से छोटे-बड़े रोग किस प्रकार ठीक हो जाते हैं? यह चमत्कार दिखाने वाली अनोखी पुस्तक, गरीब-अमीर इससे लाम उठाकर सैकड़ों रुपया बचा सकते हैं।
  - १३. मधु की उपयोगिता मधु का दैनिक खाद्य पदार्थों में उपयोग, रोगों-के निवारण में महत्व।

- १४. सिट्टी चिकित्सा—मिट्टी का मानव के जीवन से क्या सम्बन्ध है तथा सभी असाध्य रोगों में मिट्टी क्या जादू दिखाती है, इसकी जानकारी के लिये पढ़िये। इस पुस्तक को पढ़कर हजारों परिवार दवा डाक्टरों से छुट-कारा पा गये हैं।
- १५. मासिक धर्म गर्भावस्था—यह पुस्तक महिलाओं के लिये अमर वरदान है, उनको होने वाली सभी तकलीकों को दूर करने का बहुत ही सुगम रास्ता बतलाया गया है।
- १६. चाय पीने के पहले महत्व को समझें—चाय पीने से क्या लाभ है तथा स्वास्थ्य की दृष्टि से कौन सी चाय पियें एवं चाय छुड़ाने का सुगम उपाय बतलाया गया है।
- १७. आग से जल जाने का प्राकृतिक उपचार—अचानक आग से जल जाने पर क्या इलाज बिना पैसे के करें, ताकि दाग भी न पड़े और शीझ जलन से शान्ति पा जाने के लिए पढ़िये।
- १८. पांच रोगों का कारण-इलाज—दमा, ब्राक्तांइटिस, खांसी, नजला, जुकाम का कारण व निवारण का मार्ग बताने वाली अनुपम पुस्तक। २)
- १९. मधुमेह की प्राकृतिक चिकित्सा—रोग का कारण व निवारण का ज्ञान कराने वाली सरल भाषा की उत्तम पुस्तक। १)५०
- २०. पोलियो कारण निवारण— (ले० डा० गौरीशंकर मिश्र) बच्चों को पंगु बना देने वाले पोलियो रोग से छुटकारा कैसे मिले, तथा इस रोग का कारण व इलाज का ज्ञान कराने वाली अनुपम पुस्तक।

१) ५० पैसे

२१. मिट्टी पानी का इलाज—(ले॰ डा॰ गौरीशंकर मिश्र) मिट्टी पानी का इलाज क्या बला है ? महत्व तथा कठिन से कठिन रोगों में प्रयोग करने की सरल विधि का ज्ञान कराने वाली अनुपम पुस्तक है। २) रु॰

२२. सोयाबीन के प्रयोग—सोयाबीन क्या है ? इसमें कौन-कौन से पौष्टिक गुण हैं तथा इसके प्रयोग की सरल विधि का ज्ञान दीपक।

१) ह०

२३. घर का स्वर्ग एवं बाल प्रश्नोत्तरी—घर को स्वर्ग कैसे बनायें ? बालकों की शिक्षाप्रद बातें (प्रश्नोत्तर) कहानी के रूप में सरल रोचक ढंग से समझाई गई हैं।

सुख-शांति व आध्यात्मिक प्रेरणा देने वाली उपयोगी पुस्तकें

- २४. सन्त बचनामृत—मानव जीवन के उत्थान वर्तमान परिस्थितियों में सुख-शांति और स्वाधीनता दिलाने वाले अमृतमय सन्त बचनों का अलीकिक दिग्दर्शन। १) ४० पैसे
- २४. मानस दर्शन (प्रथम भाग) गुरूतत्व और शिष्यतत्व का मानस के आधार पर वैज्ञानिक विवेचन। १) ४० पैसे
- २६. मानस दर्शन (द्वितीय भाग) आकृति-प्रकृति का दर्शन, महर्षि नारद और लक्ष्मण जी का सुन्दरविवेचन । १) ५० पैसे
- २७. राम नाम महिमा (मानस दर्शन तीसरा भाग) राम नाम का मानव जीवन में महत्व, राम नाम की साधना एवं श्रीराम के चरित्र की अलौकिक झांकी दर्शायी गई है। इसे पढ़ते समय मन आत्म-विमोर हो जाता है।
- २८. साधन पथ (मानस दर्शन चौथा भाग) साधन पथ पर चलने तथा भूले हुये मार्ग को साधना द्वारा अपने लक्ष्य को पहुँचाने वाली अनुपम पुस्तक। १) रु०
- १९. श्री रामचरित स्तुति—रामायण में आई स्तुतियों का संग्रह एवं उनका ग्रह नक्षत्र के अनुसार महत्व। ५० पैसे
  - ३०. ईश्वर प्रार्थना प्रार्थना करने से लाम प्रार्थना किस प्रकार की

जाय ? इसके सरल उपाय एवं मन को मोह लेने वाले एवं सत्य की प्रेरणा देने वाले पद्य रूप में १०० भजन एवं सन्त वचन । २) रु०

३१. चित्रकूट दर्शन — चित्रकूट के सभी तीर्थों का महत्व तथा आने-जाने के साधन बतलाये गये हैं। ५० पैसे

# ग्राम उद्योगी दैनिक उपयोगी वस्तुयें

(१) आनन्द प्राकृतिक मधु :—बक्से में पाली गई मिक्खयों द्वारा एकित्रत कर सूर्य रिक्म द्वारा परिपक्व किया हुआ प्राकृतिक मधु । हार्ट, हाई ब्लडप्रेसर, रक्त शुद्धी, दमा, आदि रोगों में विशेष गुणकारी।

मूल्य २०) रु० किलो मय पैकिंग

(२) आनन्द प्राकृतिक चाय:—सौंफ इलायची, ब्राह्मी, वनपस्म, लाल चन्दन, मुरेठी, कीली मिर्च आदि जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार कर तैयार की हुई, हजारों परिवारों में इसका प्रयोग प्रचलित चाय के स्थान पर हो रहा है स्वास्थ्यप्रद, स्मरण शक्ति वर्द्धक, सर्दी, जुकाम, नजला की रक्षक।

मूल्य २) रु० १०० ग्राम पैकेट

- (३) आतन्द प्राकृतिक मंजन : दाँतों के समस्त रोगों में लामकारी खून आना, दांतों का दर्द या हिलना, मसूढ़ों में दर्द, सूजन, पायरिया आदि समस्त रोगों में लामकारी सिद्ध हुआ है। यह मंजन बहुत थोड़े से परिश्रम-खर्च में स्वयं बनाया जा सकता है। विधि—'दाँतों का उपचार'' पुस्तक में पढ़िये।

  पुस्तक मूल्य—१) ६०, मंजन मूल्य-२) किलो
- (४) आनन्द ब्राह्मी आंवला तेल :—काले तिल के तेल में ब्राह्मी, भौवला तथा अन्य जड़ी बूटियों द्वारा निर्मित । मस्तिष्क को ठंडा रखने, आंखों की ज्योति बढ़ाने, वालों को मुलायम तथा काला रखने में विशेष गुणकारी । मृल्य—२५) ह० किलो
  - (५) मुल्तानी मिट्टी: यह मिट्टी क्या ? जादू है, साबुन की जगेह

बालों व शरीर की सफाई में इसका प्रयोग बड़ी सुगमता से किया जा सकता है। साबुन की अपेक्षा चिकनी, सस्ती है। इसके प्रयोग से रूखापन नहीं बाता, एनामिल समाप्त नहीं होता। स्टील, चीनी मिट्टी, शीशे के बरतन बहुत अच्छे साफ होते हैं। वेसिन, में हाथ घोने के लिये साबुन से कहीं अच्छा उपयोग है। इसको नित्य लगाकर स्नान करने से फुन्सी, चेचक, अंधौरी नहीं होती।

मूल्य-पिसी हुई २) रु किलो

- (६) आनन्द आटा चक्की:—बाल बेरिंग युक्त, चलने में हल्की, मजबूत, चारों ओर टीन का सुन्दर घेरा, लकड़ी के स्टैण्ड में जड़ी हुई, एक जगह से दूसरी जगह ले जैंगने में सुगमता। आटा, दिलया, मसाले तथा सभी दालें दली व पीसी जा सकती हैं। साइज मूल्य १४ ४ ५५) ६०, १२ ४०) ६०।
- (७) खीरा-गाजर से रस निकालने की चलनी: यह एक प्रकार का कहू कश है, इसमें खीरा, ककड़ी, गाजर, लौकी, तरोई, सेव आदि फल व सिक्जियों को घिसकर रस निकाल जा सकता है। मूल्य केवल ४) रु॰
- (प) प्राकृतिक चिकित्सा यन्त्र:—कटि स्नान टब, रीढ़ स्नान टब, फुटबाथ बाल्टी, पानी गरम करने का गरमा, माप देने का यन्त्र, जलनेती, एनिमावार, सेंक थैली, मिट्टी पट्टी बनाने के सांचे आदि प्राकृतिक चिकित्सा में काम आने वाले यन्त्र मिलते हैं।

विख्यात प्राकृतिक चिकित्सकों का अंग्रेजी व हिन्दी की पुस्तकों तथा आध्यात्मिक जीवनोपयोगी प्रेरणा देने वाला साहित्य मिलने का प्रमुख केन्द्र— व्यवस्थापक—ग्राम उद्योग भण्डार, नकिटया, बरेली (उ०प्र०) नोट:—आर्डर के साथ मूल्य अग्रिम भेजें। पैंकिंग, डाक व्यय एवं माल भाड़ा ग्राहक को देना होगा। अपना नाम, पता, रेलवे स्टेशन का नाम साफ शब्दों में लिखें। विशेष जानकारी के लिये वृहद सूची-पत्र मंगावें।

सॅर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद् दुखभागभवेत।।

सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों सब में सज्जनता हो, कभी किसी को दु:खन हो।

> नत्वहं कामये राज्यम् न स्वर्गम् न पुनर्भवम् । कामये दु:खतप्तानाम् प्राणिनामाति नाशनम् ॥

न हमें राज्य की कामना है, न स्वर्ग न मोक्ष की। हमारी कामना है कि संसार के सभी दुखी प्राणी अपने दुःखों से मुक्त हो जाया।

ओम् शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

🔵 समाप्त 🔵